मधुर तथा सुन्दर भाषा, और न प्रोफ़ेसर ईश्वरीप्रसाद के प्रनथ की सी विद्वत्ता पाई जाती है। मेरा प्येय तो यही है कि सारे इतिहास को नवीन ढाँचे में ढाल दूँ। इस प्रनथ में मैंने यही प्रयत्न किया है कि इतिहास को नवीन दृष्टिकीय से लिए हूँ। अपने इसी ध्येय को परिपूर्ण करने के लिए मैंने डाक्टर ईश्वरीप्रसाद के समान सम्पूर्ण क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिखा है।

राष्ट्रीय जीवन, नीति तथा साम्राज्य के उत्थान, पतन मादि प्रधान प्रधान वातों की कमवद्ध मालोचना करने के लिए, तथा जिन महस्य सूत्रों में इतिहास की भिन्न भिन्न घटनायें गुथी रहती हैं, उनको स्पष्टतया बताने के लिए ही मैंने कुछ महस्त्र के विषय चुनकर उन्हीं पर निवन्ध लिखे हैं।

प्रारम्भ में मध्यकालीन इतिहास की लेखनशैली पर एक दृष्टि डाली है। तदनन्तर हमने उन दो प्रधान बातों पर विचार किया, जिनका साम्राज्य की नीति पर अमिट प्रभाव पड़ा है। इसके वाद मध्यकालीन भारतीय राजनैतिक रंग-मंच पर पदार्पण करनेवाले पाँच महान पात्रों के कार्य का विवरण दिया है। अन्तिम लेख में सारे लोदी-वंश पर दृष्टि डाली है, और उन कारणों को दूँ द निकाला गया है, जिनके द्वारा लोदीवंश का ही नहीं, प्रथम भारतीय मुस्लिम साम्राज्य का भी पतन हुआ।

भिन्न भिन्न वादशाहों पर विचार करते समय मैंने एक ही तराज़ू से सवको तौला है। एक ही माप से प्रत्येक सम्राट् को जाँच की है तथा उसकी महत्ता श्रीर पतन की मर्ट्यादा ठहरायी है। यह सम्भव है कि बलहीन सय्यदों की विफलता की देखने के अनन्तर हम बहलील की विजयों का वर्णन सुनकर आश्चर्य-चिकत हो जावें; किन्तु यदि हम सय्यदों की विफलता से बहलील की सफलता की तुलना करें, और बहलील की एक महान् सम्राट् समभें तो हम बलबन, अलाउद्दीन आदि सम्राटों के प्रति अन्याय करेंगे। प्रत्येक सम्राट् का वर्णन करते समय, उसके सम्मुख कीन कीन से प्रश्न समुपिश्यत हुए, उनकी हल करने के लिए उसने किस नीति का पालन किया, तथा उसमें उसे कहाँ तक सफलता मिली, इन सब बातों पर विचार किया गया है।

सम्भव है पाठक पूछें कि बड़े बड़े विद्वानी की पुस्तकों के रहते मैंने इस यन्थ के लिखने की धृष्टता तथा साहस क्यों किया। उनको श्रॅगरेज़ी के सुप्रसिद्ध लेखक, रिस्तिन के शब्दों में मैं यें उत्तर दूँगा—

"A book is written not to multiply the voice merely, not to carry it merely, but to perpetuate it. The author has something to say, which he perceives to be true, and useful or helpfully beautiful. So far as he knows, no one else has said it, so for as he knows, no one else can say it. He is bound to say clearly and melodiously if he may. clearly at all events."

( Sesame & Lilies).

यानी "एक सची पुस्तक लेखक के विचारों की प्रकट करने, या उसका सन्देश दूर दूर तक फैलाने के लिए नहीं लिखी जाती, फिन्तु लेखक के विचारों की चिरस्थायी करने के लिए ही उस पुस्तक की रचना होती है। लेखक कोई ऐसी बात कहना चाहता है, जो उसे सत्य, उपयोगी तथा अतीव सुन्दर प्रतीत होती है। जहाँ तक उसे मालूम है वह बात अभी तक किसी ने नहीं कही है, श्रीर जहाँ तक उसका विचार है उसके सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति वह बात नहीं कह सकता है। यदि हो सका तो वह अपने विचारों को मधुर स्पष्ट भाषा में व्यक्त करेगा, कम से कम उस बात को स्पष्ट शब्दों में तो अवश्य कहेगा।"

अन्त में में उन सवको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने
मुक्ते इस पुस्तक के लिखने में मदद दो है, या जिन्होंने मुक्ते
इस प्रन्थ की रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रीफ़ेसर ईश्वरीप्रसाद को भी में धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके
प्रन्थ Medieval India से मुक्ते बहुत सहायता मिली है,
तथा उन्होंने उस प्रन्थ से उद्धरण लेने के लिए भी आज्ञा
दी है। जिन भिन्न भिन्न प्रन्थों से मुक्ते सहायता मिली है,
उनके लेखकों को भी धन्यवाद देना में अपना कर्त्तन्य
समक्तता हूँ।

यह अवश्यन्भावी है कि पाठकों की इस यन्य में कई एक दोष, त्रुटियाँ आदि दिखाई देंगी। यदि कुपा कर वे पाठक-गण मुक्ते उनकी सूचना दे देंगे तो मैं उनका अवीव कृतज्ञ हूँगा। इतिहास के विद्वानों से भी मैं आशा करता हूँ कि वे निष्पच दृष्टि से इस अन्य के गुण-देखों की विवेचना करेंगे। तथा अपनी वहुमूल्य सम्मति-प्रदान करेंगे। उनके कथन पर में सादर विचार करूँगा, श्रीर इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में भावश्यक परिवर्त्तन करने का प्रयत्न करूँगा।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल पर लिखित ऐतिहासिक प्रन्थों की हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है, हिन्दी में तो एकाध प्रन्थ के अतिरिक्त कोई ऐसी पुस्तक भी नहीं है जिसका नाम लिया जा सके। यदि मेरा यह प्रयास इस कमी को कुछ भी पूरा कर सका तो मैं अपना परिश्रम सफल समभूँगा।

रामनिवासमहत्त सीतामऊ दीपावली वि० सं० १**-८**८७

रघुवी**र** सिंह

## 8

## मध्यकालीन भारतीय इतिहास-विमर्श।

## मध्यकालीन भारतीय इतिहास-विमर्श

लंबिनज़ लिखता है कि "वर्त्तमानकाल की सृष्टि भूत-काल में हुई थी"। उसके इस कथन का अर्थ यह है कि आज जो जो प्रश्न तथा जो जो समस्याएँ देश के सम्मुख उपस्थित हैं उनका प्रादुर्भाव आज से बहुत काल पहिले अनन्त भृत में हुआ था। भूतकाल में कई ऐसी घटनाएँ घटीं जिनसे कुछ नवीन प्रश्नों की उत्पत्ति हुई तथा वे प्रश्न देशकालानुसार परिवर्तित होते होते आज या तो उसी रूप में या किसी अन्य परिणत स्वरूप में समुपस्थित हैं। अतः आधुनिक काल के कई प्रश्नों को हल करने के लिए इस बात की महान् आवश्यकता है कि हम अपने प्राचीन इतिहास का पूर्ण

क्या आज हम भारतवर्ष के सच्चे इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं? प्राचीन काल का इतिहास अनन्त भूत तथा विस्मृति के गर्भ में इतना विलीन हो गया है, तथा समय के उलटफर, राजनैतिक क्रान्तियों श्रीर अन्य फेरफारों से तत्कालीन इतिहास की सामग्री इतनी तितर-वितर श्रीर नष्ट होगई है कि उस समय का एक सम्बद्ध इतिहास लिखना एक कठिन समस्या है। इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए भी जो इतिहास-प्रेमी त्र्राज भारत के उस प्राचीन तथा अज्ञात इतिहास को जानने के लिए, श्रीर उन ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलभाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनके प्रति भारतवासी इतने ऋणी हैं कि इस भार से वे कभी भी उऋण नहीं हो सकते। समय के निरन्तर उलटफेर तथा हिन्दुत्र्यों-द्वारा लिखित इतिहास के म्रभाव के होते हुए भी म्राज पूर्व-मध्यकालीन इतिहास-विषयक वहुत वड़ी सामग्री इतिहासकारों के पास समुपस्थित है। इतना होते हुए भी इस काल की स्रोर इतिहासज्ञों का ध्यान त्राकर्षित नहीं हो रहा है। विद्वानों की इस उदा-सीनता का केवल यही कारण है कि उनके विचारानुसार इस काल का ग्रध्ययन करना म्राव-पूर्व-मध्यकालीन भारतीय श्यक नहीं है। किन्तु हमें एक वात इतिहास का महत्त्व का ध्यान सर्वदा रखना चाहिए कि किसी भी देश के इतिहास की कोई भी घटना कैसी भी तुच्छ क्यों न हो तिरस्करणीय नहीं है। प्रत्येक देश तथा राष्ट्र के इतिहास में कई काल ऐसे आते हैं, जो बाह्य दृष्टि से ते। साधारण, महस्व-रहित प्रतीत होते हैं, किन्तु ऐसे ही समयों में अदृष्टरूप से अज्ञाततया समाज में कई प्रवृत्तियों का आरम्भ होता है, जो काल पाकर वड़े ही महत्त्व की हो जाती हैं। ग्रगर हम उत्तर-मध्यकालीन भारत की (मुग़लकाल की) महत्ता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह अत्यावश्यक है कि इस पूर्व-मध्यकालीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त

करें। हम मुग़लकाल की महत्ता की देखकर आश्चर-चिकत रह

जाते हैं, किन्तु उस समय हम भूल जाते हैं कि इस महत्ता को नींव डालनेवाले वे विजयी वीर थे, जिन्होंने एक अज्ञात तथा विपत्ती देश में प्रवेश कर वहाँ अपने भावीं, विचारों, त्रादर्शी<sup>•</sup> तथा त्रपने नवीन समाज की स्थापना की थी। प्रारम्भिक विजय प्राप्त करनेवाले इन्हीं वीरों ने उस नवीन सभ्यता का बीज बीया था, जो काल पाकर वृद्धि की प्राप्त हुआ, श्रीर मुगुलकाल में पूर्णरूपेण विकसित हुआ। इसी पूर्व-मध्यकाल में आधिभौतिक पाख्यात्य भावों का आध्यात्मिक पूर्वीय विचारों से ऐसा अपूर्व सम्मिलन हुआ कि एक नवीन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुस्रा। ' यही कारण है कि सुगृलकालीन सभ्यता उसी समय के अन्य मुस्लिम देशीय सभ्यता से बहुत ही भिन्न थी। इसी काल में इस्लाम तथा हिन्दूधर्म परस्पर प्रभावान्वित हुए। एक ग्रोर हिन्दू-धर्म में भक्तिमार्ग का प्रारम्भ हुआ ता दूसरी स्रोर इस्लाम-धर्म ने अपने आपका नवीन देश-काल के उपयुक्त बना लिया। भारतीय इस्लाम-धर्म, प्रारम्भिक इस्लाम-धर्म से इतना विभिन्न होगया था कि यदि बग्दाद तथा कैरोनिवासी इस्लाम-धर्म के तत्कालीन धुरन्धर विद्वानों को समीचा करनी पड़ती तो इसमें तथा विधर्म मे अधिक भेद न दिखाई पड़ता । इसी काल में भारत की आधुनिक भाषात्रों की उत्पत्ति तथा विकास का प्रारम्भ हुन्ना। भारतीय इतिहास का पूर्व-मध्यकाल, निष्प्रभ, अरुचिकर,

१. ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय सस्करणः— पृष्ठ ४२=.

२ हेवेल:—हिस्ट्रों श्राफ़ दी श्रायर्न रुल इन इण्डिया.— पृष्ठ ३२०-१.

स्रनावश्यक तथा महस्त्र-रिहत था, ऐसा समभ कर उसके स्रध्ययन की स्रोर ध्यान न देना तथा मुग़लकाल के इतिहास को स्रिधक महत्त्व देना, सच्चे इतिहास-लेखक की नहीं सोहता।

प्राय: प्रत्येक इतिहासकार का यह मत है कि मध्यकालीन भारत का सचा इतिहास नहीं लिखा जा सकता। अपने प्रसिद्ध

मध्यकालीन इतिहास की जेखनशैली। प्रन्थ "मेडीवल इण्डिया" की भूमिका में लेनपूल लिखता है कि—"मुसलमान-कालीन भारतवर्ष का इतिहास तंत्का-

लीन बादशाहों, उनकी राजसभाओं तथा उनके युद्धों का चिट्ठा है, उसमें जातीय (या राष्ट्रीय) जीवन के विकास तथा हास ग्रादि का उल्लेख नहीं है ।" लेनपूल के इस कथन से इतिहासकार ही नहीं भारतीय इतिहास का प्रत्येक पाठक भी सहमत होगा। जब कभी कोई भी पाठक मध्य-कालीन भारत के इतिहास के ज्ञान के लिए किसी भी पुस्तक को उठाता है, तब उसे प्रत्येक ग्रन्थ में देहली के साम्राज्यों तथा समय समय पर यत्र तत्र स्थापित किये जानेवाले छोटे-छोटे राज्यों के बादशाहों के वर्णन के ग्रातिरक्त कुछ भी ग्राधिक नहीं मिलता। एलिफ़न्स्टन से लेकर ईश्वरीप्रसाद तक समस्त इतिहास-लेखकों ने इतिहास-लेखन में उसी पद्धति-विशेष का ग्राह्मरण किया है।

किन्तु क्या उचित शैली से लिखे गये इतिहास के अभाव के कारण ही हमारा यह विचार करना, कि 'मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं लिखा जा सकता,' उचित है ? यदि लेखन-शैली

१. लेनपूलः-मेडीवल इण्डिया, मूमिकाः-पृष्ठ (14)

में देाष है तो क्या हमे यह सोचना चाहिए कि "मध्यकालीन भारत का इतिहास अमनोहारी तथा अरुचिकर है ?" यदि इन प्रश्नो के उत्तर में "हाँ" कहेंगे तो हम तत्कालीन इतिहास के प्रति ही नहीं किन्तु इस राष्ट्र, यहाँ के निवासियों तथा यहाँ की सभ्यता के प्रति घेर अन्याय करेंगे।

मध्यकाल में भारतीय प्रजा की क्या दशा थी, इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम है। किन्तु उपलब्ध सामग्री से भी देश की दशा का बहुत कुछ सचा इतिहास लिखा जा सकता है। यह बात हमें माननी पड़ेगी कि भारत में ऐतिहासिक सामग्री की न्यूनता योरोपीय देशों की तुलना में कुछ अधिक है। किन्तु न्यूनाधिक यहः न्यूनता समस्त संसार मे पाई जाती है। न्यूनता के लुए हम तत्कालीन इतिहास-लेखकों को देाष नहीं दे सकते; क्योंकि ग्रादर्श समय समय पर बदलते रहते हैं, तथा भिन्न भिन्न बातों का सापेच्य महत्त्व भी समय के साथ घटता-बढ़ता रहता है। मध्यकाल मे, भारत मे ही नहीं योरोप में भी, साम्राज्यों का उत्थान तथा पतन श्रीर महायुद्धों में जय तथा पराजय का वर्णन ही अधिक महत्त्व का समभा जाता था; उन दिनों इतिहासकारों के विचारानुसार तत्कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन करना, तथा राष्ट्रीय जीवन के उत्थान ध्रीर पतन का अध्ययन करना, अधिक महत्त्व का नहीं था।

हम पहिले हो कह चुके हैं कि भारतीय इंतिहास की त्रुटि उसकी लेखन-शैली में है। इस विषय में कभी भी दो मत नहीं हो सकते कि आज तक जिस शैली का अनुसरण किया गया है वह सदोष है। इस वात की जॉच करने के पहिले कि इस शैली में कहाँ देाष है, हम यह उचित समभते हैं कि पाठकों को यह इस लेखन-शैली के वता टें कि इस शैली-विशेष का उद्गम उद्दम की कथा। क्योंकर हुआ। मध्यकाल का प्रथम ग्राधुनिक इतिहास एलिफ़न्स्टन ने लिखा ग्रीर सन १८४१ ई० में प्रकाशित करवाया । एलिकन्स्टन का इतिहास मुख्यत: फरिश्ता तथा ख़फ़ीख़ाँ के फ़ारसी ब्रन्थों हो के आधार पर लिखा गया घा श्रीर लेखक ने उन्हीं मुसलमान लेखकों की शैली का अनुसरण किया। एलिफ़िन्स्टन के बाद जब जब ग्रन्य लेखकों ने मध्यकालीन भारतवर्ष का इतिहास लिखने के लिए लेखनी उठाई तब तब उन्हें ने उसी की शैली का ही **अनुसरण किया। कुछ ही काल पहिले प्रकाशित हुए** "केम्त्रिज हिस्ट्री आफ़ इण्डिया" के भाग ३ की लेखन-शैली पर भी एलिफ़िन्स्टन का अमिट प्रभाव पड़ा है।

संसय परिवर्तनशील है। अब पाठकों को यह प्रतीत होने लगा है कि इतिहासकारों ने दो बड़ी ग़लतियाँ की हैं। प्रथम तो आधुनिक लेखकों ने समय के साथ आदर्शों में होनेवाले परिवर्तनों का विचार नहीं किया। आधुनिक आदर्शों की ही कसौटी पर उन्हें ने मध्यकालीन सम्राटों के चरित्र तथा कार्यों को कसा। दूसरे; पाश्चात्य विद्वानों ने भारत का इतिहास लिखने मे भारतीय सम्राटों को पाश्चात्य आदर्शों को कसौटी पर कसा। इस प्रकार अपने देश के वीरों

१ स्मियः—आनसफ़र्ड हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, Introduction :—

को अनादर की दृष्टि से देखना सिखा कर उन इतिहासकारों ने भारत पर जाने अथवा अनजाने ही महान अन्याय किया।

किन्तु अब भारतीयों को धीरे धीरे अपने प्राचीन गारव का कुछ कुछ ज्ञान होने लगा है। उन्हें प्रतीत होने लगा

इतिहास-लेखन के नवीन श्रादर्श। है कि भारत का इतिहास भी संसार के अन्य देशों के समकालीन इतिहास से किसी भी प्रकार कम गौरवशाली नहीं

है। योरोप में यद्यपि शार्लमन, चार्ल्स पंचम, त्रादि महान् सम्राट् हुए, किन्तु म्रलाउद्दीन तथा मुहम्मद तुग्लक उनसे किसी भी भॉति कम नहीं थे। यही नहीं, जैसे समय समय पर योरोप में धर्म-सुधार एवं राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के स्रान्दोलन के प्रवाह आये तथा जैसे जैसे कला, साहित्य आदि में बड़े बड़े परिवर्तन हुए, उसी प्रकार भारत मे भी, समय समय पर, ऐसे ही प्रवाह बहे हैं। भक्तिमार्ग का प्रारम्भ, हिन्दी भाषा का उद्भव, हिन्दू-मुस्लिम-कला का प्रारम्भ, राजपूतों का स्वातन्त्रय—युद्ध स्रादि बार्ते ऐसी हैं, जो भारत के इतिहास को योरोपीय इतिहास से बढ़ कर ही प्रदर्शित करती हैं। अपनी पुरातन महत्ता का यह भाव अब धीरे धीरे भारतीय इतिहास-लेखकों में संचारित होने लगा है श्रीर इसी सी प्रभावान्वित होकर प्रोफ़ेसर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि ''यदि इतिहास के विषय की संकीर्श न करें तो उसमें समाज तथा मानवीय जीवन की भिन्न भिन्न प्रगतियों का भी समावेश होता है, श्रीर इस तरह भारत का मध्यकालीन इतिहास, युद्धचेत्रों में प्रदर्शित देदीप्यमान पराक्रम, शासन तथा नीति के महान कार्यों की श्रीर सामाजिक तथा धार्मिक

इतिहास की महतो घटनाओं तथा उनके परिवर्तनों का भी विवरण है<sup>8</sup>।"

किन्तु अब भी भारतीय इतिहास-लेखन-प्रणाली में परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राचीन प्रणाली के अनुसार इतिहास में, सम्राटों तथा उनके प्रधान कार्यों लेखन-शैली में उपयुक्त का ही वर्णन रहता है, जिससे इतिहास-परिवर्तनों की आवश्य- अन्य बहुत ही अरुचिकर बन जाते हैं। राष्ट्रीय जीवन तथा समाज की मिन्न

भिन्न प्रवृत्तियों को, श्रीर जिन महान प्रश्नों को हल करने के लिए प्रत्येक महान सम्राट् को बहुत विचार करना पड़ा था उनको, प्राचीन पद्धित पर लिखे गये इतिहासों में स्थान नहीं मिलता । डाक्टर ईश्वरीप्रसाद के प्रन्थ में एक प्रकार से प्राचीन तथा नवीन प्रणाली का सिम्मिश्रण हो गया है। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध तथा विद्वत्तापूर्ण लिखे गये इतिहास में स्थान स्थान पर भारतीय इतिहास की महत्ता तथा राष्ट्रीय जीवन धीर समाज की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों की खोर पाठकों का ध्यान ख्राक्षित करने का प्रयत्न किया है। फिर भी उनकी लेखन-शैली पूर्णतया प्राचीन है। इसी कारण इन महान प्रश्नों के विषय में जो कुछ उन्होंने लिखा है वह उस प्रन्थ का आकार देखते हुए पर्याप्त प्रतीत नहीं होता।

इस विषय पर कभी भी दो मत नहीं हो सकते कि अब प्राचीन ढंग पर लिखे गये इतिहास-यन्थों से ही काम नहीं चलने का। यह अत्यावश्यक है कि समय समय पर इतिहास

१ ई्रवरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, भूमिकाः— पृष्ठ E

धुन: लिखा जांना चाहिए। घटनात्रों का वर्णन करके ही इतिहास-लेखकों को सन्तेष नहीं कर लेना चाहिए। पुन: इतिहास को विच्छेद करने से ही काम नहीं चलता। त्रावश्य-कता इस बात की है कि भिन्न भिन्न ऐतिहासिक घटनात्रों को भिन्न भिन्न सृत्रों में बॉध कर इतिहास इतिहास में सिद्धान्तवाद में वह एकता पैदा कर दी जावे कि श्रीर साघारणी-करण । घटनात्रों का वह महान् समूह, एक सजीव चित्र के समान दिखाई दे। "सिद्धान्तवाद साधारणी-करण (Generalization) ते। इतिहास के प्राण हैं। इन्हीं से ऐतिहासिक घटनात्रों का स्पष्टीकरण होता है, इन्हीं की सहायता से इतिहास एकता के सूत्र में वॉधा जा सकता है, तथा इन्हीं को सहायता से हम इतिहास की उन भूतकालीन घटनात्रों से शिचा ले सकते हैं। इतिहास-लेखन में जब जब इन दो सिद्धान्तों की सहायता ली गई है, तव तब यह शक्य होगया है कि इतिहास की सहायता से जाति श्रीर देश के शासन का व्यावहारिक मार्ग जान सकें। किन्तु इनका उपयोग निष्पत्तभाव से किया जाना चाहिए, साथ ही, यह भी त्रावश्यक है कि, इस बात की जाँच कर ली जानी चाहिए कि ऐतिहासिक घटनाएँ किसी सिद्धान्त-विशेष का समर्थन तो नहीं करतीं, तथा पूर्वगामी महान् इतिहास-लेखकों के मतें। में कहाँ तक सत्य पाया जाता है। इतिहास-लेखक को चाहिए वह स्वयं किसी सिद्धान्त विशेष का ग्रन्थानुयायी न बने, तथा खींचतान कर प्रत्येक घटना का उस सिद्धान्त विशेष से संवन्ध जोड़ने की चेपा न करे। लेखक को चाहिए कि भित्र भित्र सिद्धान्तों से ऐतिहासिक घटनाओं पर पड़नेवाले प्रकाश का स्वागत करे । जी सिद्धान्त अपने पूर्ण परिपक्वस्वरूप को न प्राप्त हुए हों, उनमें कई त्रुटियाँ भी हों, फिर भी सम्भव है कि उनकी सहायता से लेखक घटनाओं का पारस्परिक सम्बन्ध तथा उनका सचा महत्त्व बता सके। कई बार जब ऐसे त्रुटिपूर्ण तथा अपूर्ण सिद्धान्त का इतिहास-लेखक तिरस्कार करते हैं, तभी वे भद्दी गृलतियाँ कर बैठते हैं। इस तरह धीरे धीरे इतिहास बुद्धि को प्राप्त होता

समय समय पर इति- है, श्रीर इसी कारण समय समय हास के पुनः लिखे जाने की श्रावश्यकता। पर उसके पुनः लिखे जाने की श्रावश्य-कता होती है। कई नवीन घटनाश्रों

का दिन प्रतिदिन ज्ञान होता जाता है, श्रीर निरन्तर होनेवाले परिवर्तनों के फलस्वरूप प्राचीन घटनाओं को नूतन
महत्त्व प्राप्त होता है। पुनः समय-समय पर तीच्या बुद्धि-पूर्य
श्रीर मौलिकता से भरे हुए मस्तिष्क पुरानो घटनाओं में ऐसी
वातें देखते हैं, जिनकी श्रीर पहिले किसी का ध्यान श्राकित
नहीं हुआ था। इन भिन्न भिन्न नृतनताओं के ही कारया
इतिहास एक उन्नतिशील शास्त्र है ।" साथ ही साथ
समय-समय पर विचारशील पुरुषों के सम्मुख कई नवीन
दिष्टिकीया समुपस्थित होते हैं, जिनकी सहायता से भूतकालीन
घटनाओं पर श्रच्छा प्रकाश पड़ता है। इधर समय-समय पर
मानवीय श्रादशों में होनेवाले परिवर्तनों का भी प्रभाव लेखनशैली पर पढ़े विना नहीं रहता। पुनः प्रत्येक काल से सम्बन्ध

१. वाइसः—इण्ट्रोडक्शन दु दी हिस्ट्री श्राफ़ दी वर्ल्ड. खण्ड १. पृष्ठ xiii का भावानुवाद ।

रखनेवाली उन गहन प्रवृत्तियों की, जो महान परिवर्तनों के लिए रास्ता साफ़ करती हैं, तथा उन संयोगों की, जिनसे उस नये परिवर्तित स्वरूप का उद्गम होता है, आलोचना करना ही •इतिहास का एक प्रधान उद्देश्य है। अतएव इतिहासकार का मुख्य कार्य यह है कि मानव-समाज की असंख्य अद्भुत घटनाओं के बाहुल्य में से वह उन अत्यावश्यक एकताओं का पता लगावे, जो उन घटनाओं के तले अदृश्य रूप से पाई जाती हैं।

इस नवीन, मौलिक, और साथ ही साथ वैज्ञानिक रीति से, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा जाना चाहिए। क्योंकि इस रीति से लिखे गये इतिहास ही हमें समाज तथा देश को हानि-लाभ पहुँचानेवाली प्रवृत्तियों का पता बताते हैं। इसी प्रकार हम समय-समय पर बदलनेवाले आदर्शी तथा विचारों का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

पूर्व-मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम, इन्हीं ऐतिहासिक एकताओं के आधार पर, सात प्रधान विभागों

पूर्व - मध्यकालीन भारतीय इतिहास का काल-विभाग। में विभक्त कर सकते हैं। प्रत्येक विभाग, भिन्न भिन्न कारणों तथा कार्यों की परम्परा से पूर्णतया प्रथित है। वे सात विभाग यों हैं—

१००० से ११-६० ई० तक—ग्राक्रमणकाल—भारतीय हिन्दू-साम्राज्य का अधःपतन।

११-६० से १२०६ ई० तक-भारत-विजयकाल।

१२०६ से १२६६ ई० तक—भारतीय मुस्लिम-साम्राज्य की स्थापना—सेना-प्रधान-शासन-काल । (Military monarchy)

१२६६ ई०—१३५१ ई० तक—उन्नतिशील स्वच्छन्द-शासन-काल—(The Enlightened Despotism)। उसका उत्थान श्रीर पतन।

१३५१ ई० से १३-६४ ई० तक—एकोकरण-काल—साम्राज्य का पतन ।

१३-६४ ई० से १४५० ई० तक—साम्राज्य की पतितावस्था।
१४५० ई० से १५२६ ई० तक—पठानों का साम्राज्य-निर्माण
के लिए प्रयत्न। जागीर प्रथा की प्रधानता—(Fendal monarchy) पठानें तथा प्रथम देहली-साम्राज्य का पतन।

जीवन-संग्राम में जैसे अपने नैतिक उत्थान के लिए कभी मनुष्य भीषण प्रयत्न करता है, कभी वह पतन के गम्भीर गहुर की त्रोर लुढ़कता जाता है, श्रीर कभी थक कर निश्चेष्ट पड़ जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जीवन का भी उत्यान भ्रीर पतन होता है श्रीर कभी कभी कुछ काल के लिए राष्ट्र में भी श्रकर्मण्यता का एकछत्र शासन हो जाता है। इतिहास, मानव-समाज को धार्मिक, मानसिक, सामा-जिक तथा राजनैतिक प्रवाहों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का एक लम्वा चिट्ठा है। ऊपर दिये गये विभागों से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जीवन में कभी कभी ये प्रवाह पूर्ण वेग से बहते हैं, उनमें नव-जीवन का संचार होता है, नवीन स्फूर्ति के साथ वे उमड़ पड़ते हैं, श्रीर बाद को शीच ही उनमें पुन: शिथिलता म्रा जाती है, पुन. पतन व्याप्त हो जाता है, स्रकर्मण्यता का दौर-दौरा होता है, और समस्त राष्ट्र को इस पतन और अकर्मण्यता का भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। राष्ट्रीय जीवन में किन कारणों से इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकर एका-एक उमड़ते हुए उत्साह के प्रवाह में शिथिलता आ जाती है, और किस तरह शिथिलता और अकर्मण्यता के साथ ही साथ नव-जीवन का बोज पुन: बोया जाता है, यह सब बताना, उन अदृष्ट कारणों को हूँ निकालना इतिहासकार का प्रधान कर्तव्य है। जब इतिहासकार इन भिन्न भिन्न कारणों तथा प्रवृत्तियों को हूँ ह निकालता है तब उसका ऐतिहासिक प्रन्थ भूतकालीन इतिहास को समभने में ही सहायक नहीं होता है, किन्तु भविष्य के लिए राष्ट्र का मार्ग-प्रदर्शक भी बन जाता है। तभी हम भूतकालीन घटनाओं के अनुभव से लाभ उठाकर अपने राष्ट्र के भावी जीवन को अधिक उन्नतिशील बना सकते हैं।

पूर्वमध्यकालीन भारत में साम्राज्य की नीति तथा धर्म का पार्यपरिक सम्बन्ध।

## पूर्व-मध्यकालीन भारत में धर्म तथा साम्राज्य की नीति का पारस्परिक सम्बन्ध ।

मध्यकालीन योरोपीय विद्वानों में इस बात पर बहुत मत-भेद था कि धर्म तथा राज्य की नीति का पारस्परिक सम्बन्ध क्या होना चाहिए। पोप धार्मिक संसार का प्रतिनिधि था श्रीर सम्राट्राजसत्ता का प्रतिनिधि समभा जाता था। तत्कालीन योरोपीय विद्वानों में इस विषय पर बहुत मतभेद घा कि दोनों प्रतिनिधियों मे किसकी सत्ता अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में दो विपरीत प्रवृत्तियों का परस्पर संघर्षण चल रहा था। उसकी राजभक्ति उसे सम्राट् की स्रोर स्राकित कर रही थी श्रीर दूसरी स्रोर धार्मिक प्रवृत्ति उसे पोप की ऋोर ले जाने का प्रयत्न कर रही थी। इस संघर्षण में जिस प्रवृत्ति की विजय होती वही प्रत्येक मनुष्य के विचारो को निश्चित करती थी। किन्तु उस समय धार्मिक विचारों का प्राधान्य था, अतः प्रायः धार्मिक प्रवृत्ति ही प्रवत्त होती थी, धीर इसी कारण पोप का विरोध करना, धर्म के विरोध करने के समान माना जाता था। ग्रातः योरोप मे पाप तथा सम्राट् के इस भागड़े में पाप की ही विजय हुई छीर सम्राट् की पाप के सम्मुख सिर भुकाना पड़ा। पेाप की इस विजय का प्रभाव यह हुआ कि वह अब प्रत्येक देश के शासन तथा

ग्रन्य भौतिक बार्तो में भी (Temporal matters) हाथ डालने लगा।

राजनैतिक तथा धार्मिक विचारों का संघर्षण मध्यकाल में भारत में भी हुन्रा, किन्तु यहाँ इस प्रश्न का खरूप योरोपीय प्रश्न के स्वरूप से भिन्न था । मुसलमान-साम्राज्य प्रारम्भ से ही धर्मप्रधान रहा है। धर्म ही से राज्य मे स्फूर्ति का संचार होता था तथा धार्मिक आज्ञाओं के अनुसार ही राज्यशासन का संचालन होता था। प्रत्येक मुसलमान सम्राट् को पोप तथा सम्राट् दोनों ही के अधिकार प्राप्त थे। किन्तु मुस्लिम शासक को यह ऋधिकार न या कि वे किसी भी प्रकार कुरान की आज्ञाओं का उल्लंघन करें। इस्लाम-धर्म-विषयक प्रश्नों का उत्तर देना तथा कुरान की आज्ञाओं का ठीक अर्थ करना, श्रीर इन दोनों विषयों मे शासक को सलाह देने का कार्य काज़ी, मुल्ला, या उलामा करते थे। साथ ही राजनीतिज्ञ, शासक को राजनीति-विषयक प्रश्नों पर, सलाह दिया करते थे। इस प्रकार प्रत्येक मुस्लिम शासक की राजसभा मे दो प्रधान किन्तु विपरीत दल होते थे। दोनों दल शासक पर अपना अपना प्रभाव जमाने का भरसक प्रयत्न करते थे। धार्मिक दल सम्राट् को यह सुभाता था कि सब बातों में . कुरान की ही आज्ञाओं का अचरशः पालन किया जाना चाहिए; दूसरी च्रोर राजनीतिज्ञ सम्राट् की यह बताते थे कि कभी कभी कुरान की आज्ञाओं का अचरशः पालन करना साम्राज्य के लिए हानिकारक होता है। यद्यपि ग्रन्तिम निर्णय सम्राट् के हाथ में होता था फिर भी यह संघर्षण निरन्तर चलता ही रहता था। एक दल की या दूसरे दल की

सफलता या विफलता सम्राट् की मनेवित्त तथा उसके विचारों पर निर्भर रहती थी।

इस अध्याय में हम यह देखनेवाले हैं कि भिन्न भिन्न सम्राटों के शासन में कौन सा दल अधिक सफल हुआ, किस दल के विचारों से वे सहमत हुए, अपनी नीति की उन्होंने कहाँ तक कार्यक्प में परिणत करने का प्रयत्न किया तथा उनकी नीति का साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा।

कुतुव ने जिस बादशाहत की नींव डाली वह कट्टर मुसल-मानी बादशाहत थी। कुतुब स्वयं अपने स्वामी मुहम्मद गोरी के साथ भारत में स्व-धर्म फैलाने तथा "दारुल-

हरव" को "दारुलइस्लाम" में परिणत करने स्राया था। यह सत्य है कि ग़ोरी तथा उसके प्रनुयायी मुहम्मद गृज़नी की मॉित धर्मान्ध न थे, श्रीर न उनका उद्देश्य केवल धर्मप्रचार ही था। वे भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए त्राये थे, किन्तु वे एक मुस्लिम साम्राज्य को स्थापना करना चाहते थे। राजनीतिक विचारों के साथ ही, उनके हृदय में धर्म के प्रति प्रेम कृट कूट कर भरा था, ज़ुरान ही उनके लिए सर्वोपिर वस्तु थी। नवीन धर्म ने उनके हृदय में एक अदम्य उत्साह भर दिया, श्रीर असहिष्णुता का हलाहल विष भी बहुत कुछ मात्रा में इन वीरों के मस्तिष्क में प्रवेश कर चुका था। अतः भारत के उस प्रथम मुसलमान सम्राट् ने लाखों हिन्दुओं को तलवार के घाट दूसरी दुनिया में उतार दिया। हिन्दुओं पर जिज़्या भी लगाया गया, किन्तु फिर भी हिन्दुओं के साथ उदारता- पूर्वक वर्ताव किया जाता था<sup>8</sup>। इस असिहण्णुता का कारण केवल धार्मिक विचार हो नहीं था; राजनैतिक दृष्टि से भी बहुत कुछ ग्रंश में इसकी आवश्यकता थी। किन्तु विशेषतया इस समय धार्मिक विचार ही मुस्लिम समाज के नेताओं की नोति को निर्धारित करते. थे, शासन-प्रबन्ध आदि का संगठन भी बहुत कुछ कुरान-द्वारा निर्धारित रीति पर ही किया गया था।

अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए तथा भारतीय मुसलमानों की दृष्टि मे भारतीय बादशाह को अधिक आदरणीय बनाने के लिए, और इस प्रकार भारत के इस नवीन मुस्लिम-साम्राज्य को सुदृढ़ आसन पर स्थित करने के लिए ही, अल्तिमिश ने ख़लीफ़ा से अपना अभिषेक करवाया । अल्तिमिश ने भारतीय शासनशैली को क़ुरान के आज्ञानुसार बनाने के लिए एक नवीन ढाँचे मे ढाला। कर लागान आदि की दर तथा संख्या क़ुरान के नियमानुसार स्थिर को गई। इस्लाम-धर्म के प्रचार तथा पठन-पाठन के लिए राज्य की ओर से प्रवन्ध किया गया, और अन्य धर्म के प्रचारकों को कठोर दण्ड दिया जाने लगा।

श्रल्तिमश के वाद कई बादशाह हुए किन्तु उन्हें श्रापसी भगड़ों से फ़ुरसत नहीं मिली, श्रतः वे शासन में कुछ भी फेरफार न कर सके। नासिक्द्दीन सन् १२४६ ई० मे सिंहासनारुढ़ हुआ, किन्तु वह बड़ा ही धर्मात्मा था थ्रीर

१. स्मियः—श्रानसकुर्ड हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, पृष्ठ २२३.

ईश्वरीप्रसादः—हिस्ट्री आफ़ मेडीवल हण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १३४.

एक सच्चे फ़्क़ार के समान जीवन व्यतीत करता था। उसके शासन-काल मे उसका वज़ीर ग़यासुद्दीन बलबन ही कर्ती-धर्ता था। नासिरुद्दीन ने राज्य-शासन का सारा कार्य बलवन के हाथों सौंप कर छुट्टी पायी, श्रीर सुखपूर्वक वैठकर ईश्वर-भजन करता श्रीर कुरान की प्रतिलिपियाँ किया करता था। ग्यासुद्दीन बलबन, नासिरुद्दीन की मृत्यु तक वज़ीर था, थ्रीर नासिरुद्दोन के बाद, वह स्वयं सम्राट् बन वैठा । बलवन कोई ४० वर्ष मन्त्री या सम्राट् बन कर शासन करता रहा, श्रीर इस काल में उसने साम्राज्य की शासन-पद्धति में परिवर्तन किया। प्रथम बार साम्राज्य की नीति की निर्धा-रित करने के लिए, कुरान की ग्राज्ञाग्रों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य बातों का भी विचार किया जाने लगा। बलवन ने देखा कि धार्मिक स्राज्ञास्रो का अत्तरशः पालन करना साम्राज्य के लिए प्राय: हित-कर नहीं होता था। अल्तिमश ने एक सद्यः जीते हुए साम्राज्य को भग्न होने से बचाया था ध्रीर उसको बहुत कुछ सुदृढ़ किया था, किन्तु उसकी नीति में अब परिवर्तन की आवश्यकता थी। बल्वन ने भी हिन्दुत्रों के विद्रोहें। को दबाया किन्तु उसमे प्रारम्भिक सुलतानों की सी धर्मान्धता नहीं थी। जैसे एक अगेर वह यह महीं चाहता था कि हिन्दू शक्तिशाली हीं श्रीर फलतः साम्राज्य को भंग करें, उसी प्रकार दूसरी स्रोर वह मुसल-मान विद्रोहिएों को भी पूर्णरीति से दवा देना चाहता था, क्योंकि बलवन की मालूम था कि "हिन्दुओं के विद्रोहें। से भी भ्रधिक, मुसलमान अमीरों तथा मलिकों के पारस्परिक द्वेष तथा उनकी भ्रापसी फूट के कारण साम्राज्य के विनष्ट होने की

आशङ्का थी।"<sup>१</sup> राज्य की बाहरी आक्रमणों तथा आन्तरिक विद्रोहों से बचाने के लिए, यह आवश्यक था कि साम्राज्य की स्थायो सेना योग्य, शक्तिशाली श्रीर सुसन्जित हो। भारत-विजय के तथा वादशाहत के प्रारम्भिक दिनों में शम्सी गुलामों ने अपनी योग्यता तथा उपयोगिता प्रमाणित कर दी थी, किन्तु ग्रव वे विलासिता में पड़ कर ग्रयोग्य निर्जीव हो गये। प्रारम्भ में वे साम्राज्य के स्तम्भ थे, ऋतः शासकों के लाड़िले थे, किन्तु जव साम्राज्य सुदृढ़ हो गया तो उनको अधिक काम नहीं रहा, अतः अव उनमें पहिलों की सी योग्यता न रही; वे साम्राज्य के लिए भार होगये। वलवन ने इन सब गुलामों को निकाल वाहर किया। उसने इस वात का कुछ भी विचार नहीं किया कि ये सब गुलाम मुसलमान थे या इनमें से कई उसके निकट-सम्बन्धो थे। सेना का पुनः संगठन किया गया, केवल योग्यता को कसौटी पर कस कर उसने सैनिकों को स्थान दिया। इस प्रकार वलवन के शासन-काल में प्रथम वार राज्य की नीति धार्मिक विचारों से प्रभावान्वित न हुई। वलवन ने शासक के पद को अधिक गौरवशाली बनाने का प्रयत्न किया, सम्राट् की सत्ता बढ़ाई श्रीर इस प्रकार खच्छन्द शासन का बीज वोया। इस प्रकार राजनीति पर से धार्मिक विचारों का प्रभाव हटाने तथा स्वच्छन्द शासन का प्रारम्भ करने में "वलवन त्रलाउद्दोन का अग्रग्रामी हुआ<sup>२</sup>।" बलवन ने जिस

ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ
 १४६

२. ईप्र्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ट १७४.

नवीन नीति का बीज वोया, वह अलाउद्दीन के शासन-काल में बहुत कुछ विकास को प्राप्त हुई।

गुलाम-वंश के पतन के साथ ही ख़िलजी-वंश का उत्थान
'हुआ। जलालुद्दीन फिरोज़ इस वंश का प्रथम सम्राट्था।
वह बहुत ही धार्मिक तथा दयालु-प्रकृति
का था, उसने ठगों श्रीर चोरों को भी
बिना दण्ड दिये छोड़ दिया, मिलक छज्जू श्रीर उसके
साथियों के प्रति भी दया का वर्ताव किया, किन्तु सिदीमौला
के प्रति उसने कुछ भी दया न दिखायी। फ़क़ीर को भी
राज्य-विद्रोह के श्रपराध में मृत्यु-दण्ड दिया । इससे यह
स्पष्ट है कि जलालुद्दीन भी नवीन विचार-धारा से प्रभावान्वित

हुए विना नहीं रह सका।

जब अलाउद्दीन सिंहासनारुढ़ हुआ तब स्वच्छन्द शासन का प्रवाह उमड़ रहा था, नवीन नीति पूर्ण वेग के साथ विकसित हो रही थी। "अलाउद्दीन पूर्ण विचार के अनन्तर इस परिणाम पर पहुँचा कि राजनीति तथा राज्य-शासन धर्मशास्त्र के नियमों तथा क़ुरान की आज्ञाओं से बहुत भिन्न हैं। राजकीय आज्ञाएँ बादशाह देता है, धार्मिक विषय-सम्बन्धी आज्ञाएँ काज़ियों तथा मुफ्तियों के निर्णय पर अवलम्बित हैं। इसी कारण जब कोई राजशासन-सम्बन्धी कार्य अलाउद्दीन के सम्मुख आता था, तो वह केवल प्रजा के लाभ का ही विचार करके अपना नीति निश्चित करता था, इस बात का वह कभी भी विचार न करता था कि

ईलियट श्रोर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ट १४४-६.

उसकी नीति धर्मशास्त्र के अनुसार है या नहीं। राजनैतिक प्रश्नों को सुलक्काने में वह कभी भी धर्मशास्त्र का मत जानने की परवाह नहीं करता था । अलाउद्दीन ने अपनी इस नीति को काज़ी मुग़ीसुद्दीन के प्रति इस प्रकार प्रकट किया था। अलाउद्दीन ने कहा-"मैं यह नहीं जानता हूँ कि यह नीति न्यायानुकूल है या नहीं, किन्तु साम्राज्य की भलाई के लिए जो वात अवसरोचित प्रतीत होती है, वही मैं आज्ञा देता हूँ।" स्रलाउद्दोन ने स्पष्टतया यह बात प्रदर्शित कर दी कि यद्यपि उसकी बहुत सी त्र्राज्ञाएँ तथा उसका म्राचरण धर्मशास्त्र के विरुद्ध थे, किन्तु उनसे साम्राज्य तथा देश का लाभ होता था, श्रीर इसी विचार से वह धर्मशास्त्र की परवाह न करके अपनी ही नीति का अनुसरण किया करता था। अलाउद्दीन के विचारानुसार राजकाय कार्यों मे धर्माधिकारियों का हाथ डालना अनुचित था, अतः उसने धर्माधिकारियों के मतानुसार चलना छोड़ दिया। न्याय-शासन सम्राट् के त्राज्ञानुसार होता था, पैगम्बर साहब के क़ानून का पालन नहीं किया जाता **या**ै। सम्राट् के विचारानुसार साम्राज्य की भलाई ही सब कुछ थी<sup>3</sup>, म्रन्य किसी वात का विचार उसे नहीं सताता था।

ईिलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ रा, पृष्ट १८३

२. ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ट २०४.

३. ईलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ रा, पृष्ट २०४.

अलाउदीन की आज्ञाएँ तथा उसके शासन की घटनाएँ इस नवीन नीति का स्पष्टीकरण करती है। साम्राज्य सुसं-गठित तथा शक्तिशाली होना चाहिए, त्रातः सम्राट् ने साम्राज्य की शान्ति की निरन्तर भंग करनेवाले तथा राजकीय ग्राज्ञात्रों की अवहेलना करनेवाले समस्त श्रमीरेां पर बड़ी सख्ती की। साम्राज्य की एकता की बनाये रखने तथा देश में चिरशान्ति स्थापित करने के लिए सम्राट् सर्वदा उत्सुक रहता था। अतः उसने मुसलमानों पर एक कठोर जासूसी विभाग स्थापित करके उनका सामाजिक जीवन नष्ट कर हिन्दुत्रों को दबाये रखने के लिए उनके साथ कठोरता का बर्ताव किया गया, किन्तु अलाउदीन के इस कठोर बर्ताव में, अलतमिश, फ़िरोज़ तुग़लक़, सिकन्दर लोदी श्रादि सम्राटों की मी असिहष्णुता की बू नहीं पाई जाती। साम्राज्य के हितार्थ ही ऋलाउद्दीन ने हिन्दुओं पर ऋत्याचार किये । उपर्युक्त कथन के प्रमाणस्वरूप त्रालाउद्दीन का वह वाक्य उद्धृत किया जाता है, जहाँ अलाउहीन ने काज़ी मुग़ीसुद्दीन के प्रति हिन्दु ग्रों के प्रति ग्रपनी नीति का प्रति-पादन किया था। अलाउदीन ने कहा था- "इस बात का पूर्ण विश्वास रखो कि जब तक हिन्दू निर्धन नहीं हो जावेंगे, तब तक वे किसी भी तरह नरम तथा आज्ञाकारी नहीं बनेंगे ।" पुन: अलाउद्दीन की जब मालूम हुआ कि कुछ मंगील, जिन्होंने इस्लाम-धर्म अङ्गीकार कर लिया था तथा जो "नये मुसलमान" कहलाते थे, सम्राट् के विरुद्ध एक पड्यन्त्र

१ इलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया खण्ड ३, पृष्ठ १८४.

रच रहे हैं, तब ते। अलाउदीन क्रोध के मारे पागल सा हो गया। समानधर्मी होने का बन्धन, प्रजा के प्रति पुत्रभाव तथा अन्य पुरुषों के अधिकारों आदि का उसने नाम-मात्र के लिए भी विचार नहीं किया। ऐसे समय इस प्रकार के विचार कभी भी अलाउदीन के मस्तिष्क में नहीं उठते थे। उसने दण्ड देने मे धर्मशास्त्र की अवहेलना की तथा आतृत्व श्रीर पितृत्व के संवन्ध भी उसे अपने निश्चय से नहीं डिगा सके।...... सम्राट् की आज्ञा के अनुसार कोई २० या ३० हज़ार "नये मुसलमान" कृत्ल कर डाले गये ।"

किन्तु वे धर्माधिकारी, जो किसी समय साम्राज्य की नीति के विधाता थे, अब अपनी इस शक्तिहीन दशा को कैसे सह सकते थे। इसी दल से सम्बन्ध रखनेवाले इतिहासकार बरानी ने, अलाउद्दीन की मृत्यु के कोई अर्धशताब्दी के अनन्तर, जब इस घटना का वर्णन किया तो उसने अलाउद्दीन की भरसक निन्दा की। इस नवीन नीति का कारण बरानी के विचारानुसार यह था कि 'अलाउद्दीन को पाण्डित्य छूकर भी नहीं निकला था; और न वह विद्वानों के सहवास में रहता था।......बहुत ही कम विद्वान अलाउद्दीन के पास जाते थे?।" इस प्रकार अलाउद्दीन के शासनकाल में ज्यों ज्यों यह नूतन नीति विकसित होती जाती थी, त्यों त्यों इसके प्रति विरोध भी उठने लगा। इस विरोध ने मुहम्मद तुगुलक के शासन-काल में भीषण स्वरूप धारण किया।

१ ईलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ इण्डिया खण्ड ३, पृष्ठ २०४-६.

१० ईलियट श्रोर डासनः—हिस्ट्री श्राफ इण्डिया खण्ड ३, पृष्ठ १८३.

ग्रलाउद्दीन की मृत्यु के ग्रनन्तर पुनः ग्रराजकता का प्रारम्भ हुग्रा। ख़ुसरू नामक एक हिन्द् ने, जो बाद में सुसलमान हो गया था, देहली के सिंहासन पर ग्रपना ग्राधिपत्य जमाने का प्रयत्न किया किन्तु विफल हुग्रा। ग्यासुद्दीन तुग़लक ने तीन-चार वर्ष तक शासन किया, किन्तु वह वृद्ध था श्रीर ग्रपने छोटे से शासनकाल में विद्रोहियों को दवाकर ग्रराजकता कम करने तथा पुनः शासन-प्रबन्ध संगठित करने के ग्रतिरिक्त कुछ भी कार्य नहीं कर सका।

म्रह्मिद तुग्लक राजगद्दी पर वैठा तब उसने पुनः श्रला-यहान की नोति की प्रारम्भ किया। उसने धर्माधिकारियों की अवहेलना की, जिससे यह सारा दल विरोध करने लगा। मुहम्मद के शासनकाल का समस्त इतिहास इस नवीन नीति के विकास तथा उसके प्रति विरोध का ही चिट्ठा है।

मुहम्मद स्वयं बड़ा ही धर्मात्मा था श्रीर सब धार्मिक बातों का बड़ी ही दृढ़तापूर्वक पालन करता था। प्रतिदिन नियमपूर्वक नमाज़ पढ़ता थां। उसे क़ुरान तथा हनीफ़ा की हिदाया नामक पुस्तक कण्ठाय थीं। फिर भी "वह अपने पूर्ववर्ती बादशाहों के समान धर्मान्ध नहीं था;

१. ईलियट श्रोर डासनः—हिस्ट्रो श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ ६११-१२।

इब्न बत्ता के अमणः-पेरिस का संस्करण, भाग ३ रा पृष्ट २१६-७।

२<sub>.</sub> ईिलयट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया खण्ड ३ पृष्ठ ४८०।

उसने हिन्दुत्रों के प्रति सहिष्णुता का बर्ताव किया। उसने सती ग्रादि कुप्रथात्रों को बन्द कर दिया: धीर इस प्रकार त्र्रपने हृदय की विशालता को पूर्णतया प्रकट किया<sup>१</sup>।" अपने इसी विशाल दृष्टिकोण के कारण ही धार्मिक होते हुए भी उसने ऋलाउद्दोन की उन्नतिशील नीति को ऋंगीकार किया। धर्माधिकारी जिस नीति के प्रशंसक थे, वह अला-उद्दीन की नीति से पूर्णतया विपरीत थी। इसी कारण मुहम्मद ने धर्माधिकारियों की अवहेलना की। उसने कुरान-द्वारा निर्धारित चार करों के अतिरिक्त कई नये नये दूसरे कर भी लगाये। त्र्यलाउदीन के समान ही मुहम्मद भी इस बात का पत्तपाती था कि सम्राट् की राजसभा बड़ी ही प्रभाव-शाली श्रीर ऐश्वर्यपूर्ण हो श्रीर ऐसी राजसभा के निर्वाह के लिए केवल चार ही करों से आई हुई आमद पर्याप्त न थी<sup>२</sup>। सम्राट् ने हिन्दुऋीं को शासन तथा सेना-विभाग में बड़े बड़े त्रोहदे दिये। हिन्दू प्रजा को शान्तिपूर्वक रहने दिया। रणथम्भौर तथा चित्तौड़ के सुदृढ़ दुर्गी पर उसने इसलिए त्राक्रमण नहीं किया कि प्रथम तो उन्हें हस्तगत करना कठिन या श्रीर यदि सैकड़ों वीरों के बलिदान के अनन्तर जीते भी गये ते। उन्हें सर्वदा अपने ही अधिकार में रखना एक कठिन समस्या थी। निष्पत्त भाव से विचार करनेवाले

ईंश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण,
 पृष्ट २३०।

२. ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २४१।

को उपर्युक्त बातें ठीक ही जँचेंगी, किन्तु धर्माधिकारियों का दृष्टिकोण पहिले से ही मुहम्मद के विरुद्ध था, अतः वे इस नीति को समभ नहीं सकते थे। अपने विचारों के विरुद्ध सम्राट् को ग्राचरण करते देखकर वे चिढ़ गये श्रीर उसको कड़ी आलोचना तथा निन्दा करने लगे। श्रीर साथ ही साथ जब अपने अधिकारों पर आघात पहुँचते देखा तब तो यह दल खुल्लमखुल्ला सम्राट्का विरोध करने की उतारू होगया। सम्राट् एक न्यायप्रिय शासक था ध्रीर अकबर के समय तक वह "न्यायी मुहम्मद" ही कहलाता रहा । मालूम था कि धर्मवेत्तात्रों द्वारा कई बार न्याय के नाम पर ग्रन्याय किया जाता था, ग्रत: उसने न्याय-विभाग की सुसंगठित किया और न्याय-सम्बन्धी सब बातों का अन्तिम निर्णय अपने ही हाथ में रखा। जब कभी धर्मवेत्ताओं के निर्णय से मुहम्मद का मतभेद होता था, तो पहिले वह धर्मवेत्ताओं को अपने निर्णय का कारण समस्ताता था श्रीर उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए कहता; यदि फिर भी धर्मवेत्ता मुहम्मद के निर्णय से सहमत नहीं होते तो मुहम्मद उनके निर्णय को रद्द करके अपना अन्तिम निर्णय देता था। मुहम्मद ने कई राज्य-कर्मचारियों को भी कई प्रकार के श्रपराधों पर न्याय करने के लिए अधिकार दे दिये। अपराधी मुसल-मानों को भी मृत्युदण्ड दिया जाने लगा। पुन: यदि सैयदों तथा धर्माधिकारियों का षड्यन्त्रकारियों के साथ कुछ भी सम्बन्ध पाया जाता तो उन्हें भी कड़ी सज़ा दी जाती थी।

१ मुहस्मद तुग़लक पर गार्डनर बाउन के लेख से।

जव न्यायालयों में इस प्रकार का निष्पत्त न्याय किया जाने लगा, तथा किसी भी पुरुष की न्यायानुसार दिये गये दण्ड से मुक्त नहीं किया गया, तब तो धर्माधिकारियों के असन्तेष का सागर पूर्ण वेग के साथ उमड़ पड़ा। इसी निष्पत्त न्याय की धर्माधिकारियों ने जो भर कर निन्दा की; वे ऐसे सम्राट् की आज्ञा मानने को तय्यार न थे, जो शैखों श्रीर सैयदों को भी दण्ड देता था श्रीर जिसके राज्य में उच्च कुल में जन्म, उच पद, धर्मनिष्ठा स्रादि किसो भी स्रपराधी को न्यायोचित दिये गये दण्ड से मुक्त नहीं कर सकते थे। सम्राट् की इसी निर्भयता तथा निष्पत्तता से त्राश्चरीचितत होनेवाले इन्न वत्ता ने जब भारत से हज़ारों मोल दूर अपने देश मे अपना भ्रमण-वृत्तान्त लिखना प्रारम्भ किया, तब यद्यपि उसे सम्राट् मुहम्मद का न ते। किसी प्रकार का डर था श्रीर न उससे किसी नवीन पुरस्कार के पाने की आशा ही थी, फिर भी वह यह लिखे विना नहीं रह सका कि "सव मनुष्यो में वह ( मुहम्मद ) वहुत ही न्याय प्रिय है । । किन्तु धर्मा-धिकारी इतनी निष्पत्तता से विचार नहीं कर सकते थे। अपने अधिकारों के चले जाने के कारण वे सम्राट् के कट्टर वैरी होगये, सम्राट्की आज्ञाओं के पालन मे तथा राज्यकार्य में वाघा डालने लगे। स्थान स्थान पर विद्रोहाग्नि भड़कने लगी, पुराने स्वामिभक्त प्रान्तीय शासकों के कान सम्राट् के विरुद्ध भरे जाने लगे। सन १३३५ ई० के बाद मुहम्मद की

१, ईरवरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, एष्ठ २४२।

शान्ति नहीं मिली, सारे साम्राज्य में विद्रोह का दावानल एक-बारगी ही भड़क उठा, ज्यों ही एक ग्रोर शान्ति स्थापित की जाती त्यों ही दूसरी ऋोर विद्रोह उठ खड़ा होता। ऋपने जीवन के अन्त तक सम्राट् अराजकता के भीषण बवण्डर का सामना करता रहा श्रीर सन् १३५१ ई० मे ऐसे ही विद्रोहियों का पीछा करते करते सिन्ध के बालुकामय प्रदेशों में यत्ता के किले के सम्मुख मर गया। किन्तु उन धर्मान्धों ने मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा; उसी दल के इतिहासकार बरानी ने मुहम्मद को एक क्रूर, रक्तपिपासु सम्राट् चित्रित करने का भरसक प्रयत्न किया है।

मुहम्मद की मृत्यु के साथ ही पुनः धर्माधिकारियों ने राज्य-शासन तथा नीति को 'दबोच लिया। मुहम्मद के निर्वेल धर्मान्ध उत्तराधिकारी फ़िरोज़ के समय में उलेमा पुनः शक्तिशाली हो गये श्रीर उन्होंने परामर्श दिया कि राज्य-शासन-पद्धित पुन: कुरान-द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार स्थापित की जावे। यहम्मद तथा अलाउद्दीन की नीति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया त्रारम्भ हुई थी, फिरोज़ के शासन-काल मे उसका पूर्ण दौर-दौरा रहा। फ़िरोज़ इस प्रतिक्रिया का मूर्तिमान स्वरूप था, उसके विचार बहुत ही संकीर्ण थे। मुहम्मद आदि की नीति से एकीकरण काल का उद्भव हुआ था श्रीर भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न विचारवाले पुरुप मुहम्मद की नीति की नष्ट करने के लिए एकत्रित हुए घे,

ईप्वरीव्रसादः—मेडियावक इण्डिया द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४६७-८.।

ग्रत: जब मुहम्मद की मृत्यु के ग्रनन्तर उस नीति का पोषक कोई न रहा ते। प्रतिक्रिया का प्रवाह ज़ोरों से बहा। फिरोज़ इस एकीकरण काल का एक सचा प्रतिनिधि था। मुहम्मद की नीति को प्रति जो विरोध बढ़ रहा था, उसने उसकी मृत्यु के ग्रनन्तर एक नवीन स्वरूप धारण किया। प्रतिक्रिया के साथ एक ऐसी नीति स्रारम्भ हुई, जिसके अनुसार नतमस्तक होकर शासकों ने अपनी सत्ता धर्माधिका-रियों के चरणों में रख दी श्रीर शासक-गण श्रॉखें बन्द करके धर्माधिकारियों को आज्ञात्रों को सिर-आँखों पर रखने श्रीर उनका अचरशः पालन करने लगे। फ़िरोज़ स्वयं एक भीरु निर्वल हृदयवाला पुरुष था। धर्माधिकारियों ने उसे अपने हाथ की कठपुतली बना ली। फ़िरोज़ की नीति धर्मान्धता पर ही रियत थी, उसने सब बातों मे क़ुरान को हो सर्वोपरि माना।<sup>१</sup> करों की संख्या घटा दी गई। कई बार केवल इसी विचार से कि युद्ध में मुसलमानों की इत्या होगी, विजयी सेना की युद्धचेत्र छोड़कर लौट जाने की आज्ञा दी गई। यसलमान, शासकों के, लाड़िले होगये। विलासिता के कारण सेना पहिले की सी युद्धदत्त न रही। न्याय-शासन पुनः काज़ी, मुल्लाग्रों के हाथ मे चला गया श्रीर उलेमा ही ग्रब साम्राज्य

ईिलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री भ्राफ़ इण्डिया। खण्ड ३, पृष्ठ ३७०।

२. ईश्वरीप्रसादः-मेडीवल इण्डिया । द्वितीय संस्करण, पृष्ट २७०।

ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया । द्वितीय संस्करण,
 पृष्ट २७१ तथा २८१ ।

को नीति के विधाता होगये। इन्हों के प्रभाव से प्रभावान्वित होकर हिन्दुओं पर पुनः जिज़्या कर लगा दिया गया, ब्राह्मण भी उससे मुक्त न रह सके। हिन्दू-मिन्दर विध्वंस कर दिये गये। शिया मुसलमानों पर भी सख्ती की गई। किन्तु इस धर्मान्धता का साम्राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। साम्राज्य का पतन होने लगा और फ़िरोज़ की मृत्यु के अनन्तर समस्त साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया।

सन् १३८८ ई० से १४५० ई० तक देहली-साम्राज्य नाम-मात्र को स्थित था, उस साम्राज्य के म्रान्तर्गत देहली तथा म्रास-

पास के कुछ गाँवों के अतिरिक्त कुछ

श्राजकता का
भी नहीं रह गया था। श्रीर इस रहेसहे साम्राज्य में भी निरन्तर गृह-कलह
चलता रहता था। अराजकता की जड़ ऐसी जमी कि वहलोल लोदी को भी अपने ३८ वर्ष के शासन-काल में स्वाधीन
राज्यों को पुन: जीतने तथा साम्राज्य-शासन को सुदृढ़ करने
का समय नहीं मिला। लोदियों ने फिरोज़ की विफलता को
देख कर तथा उसके कटु फल को चख
लोदी-वंश।

कर भी कुछ लाभ नहीं उठाया।

ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४६=।

२. स्मिथः—श्राक्सफर्ड हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, पृष्ठ २४१। ईलियट श्रोर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ रा, पृष्ठ ३८०।

३. ईिलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ रा, पृष्ठ ३७७-≈ ।

सिकन्दर लोदी ने पुनः धर्मान्धनीति का अनुसरण किया, हिन्दुओं की दबाने तथा उन्हें पीड़ा देने के लिए पुन: प्रयत्न किये गये। १ इस्लाम अब सल्तनत का शाही धर्म हो गया। हिन्दुओं के कई मन्दिर ढहा दिये गये, श्रीर मथुरा में स्नानघाट के सामने मसजिद तथा मुसलमानों के लिए बाज़ार बनवाये गये?। एक ब्राह्मण ने जब मुसलमानों के सम्मुख स्वधर्म-प्रशंसा की तो वह केंद्र कर लिया गया श्रीर धर्माधिकारियों के अनुसार उसे इस्लाम-धर्म स्त्रीकार करने के लिए कहा गया, श्रीर जब उसने ऐसा करने से इनकार किया ते। वह मार डाला गया<sup>3</sup>। हिन्दुओं में इन दिनों धार्मिक जायति सी हो रही थी, सिकन्दर की इस असिहब्णुता ने उसे उत्तेजना दी। हिन्दुत्रों की सत्ता बढ़ रही थी, समस्त भारत में उनमे पुनर्जीवन के लच्चण दिखायी दे रहे थे। सिकन्दर की असिहिष्णुता का प्रभाव यह हुआ कि हिन्दुओं का मुसल-मान-साम्राज्य के प्रति वैमनस्य बढ़ गया । साम्राज्य की शक्ति के मूल में कुठाराघात हुआ, श्रीर जब इब्राहीम के समय में अफ़ग़ान अमीरों ने विद्रोह किया ते। साम्राज्य हिलने लगा, श्रीर मुगलों की श्राक्रमणरूपी श्रॉधी की न सह कर भारत का प्रथम मुस्लिम-साम्राज्य ढह गया।

ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४४४।
 स्मिथः—ग्राक्सफर्ड हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, पृष्ठ २४३-४.

२ हेवेल:-हिस्ट्री श्राफ़ श्रायर्न रूत इन इण्डिया, पृष्ठ ३८०।

३. ईत्नियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डियाः खण्ड ३, पृष्ठ ४६४ ।

इस प्रकार हमें देख पड़ता है कि पूर्व-मध्यकाल में केवल दो ही सम्राट् ऐसे थे जिन्होंने अपनी नीति को धार्मिक अस-हिष्णुता के कीचड़ में नहीं धँसने दिया। इसी विशेषता के कारण इन सम्राटों को भारतीय इतिहास में उच्च स्थान दिया जाता है।

यह सत्य है कि इन तीन शताब्दियों में ऐसे केवल दो ही महान सम्राट हुए, किन्तु ऐसे दो सम्राटों का होना ही भार-तीय इतिहास की उज्ज्वल करता है। योरोप में १४ वीं श्रीर १५ वीं शताब्दी में भी ऐसे महान सम्राट केवल एक-दो ही मिलेंगे।

इन दो सम्राटों से भारतीयों की राजनीतिज्ञता का ग्रच्छा परिचय मिलता है। ये सम्राट् संसार के उन महान् राजनीतिज्ञों मे से थे, जो धर्मान्धता तथा स्वार्थ के दलदलों की पार कर ऐसी ऊँचाई पर पहुँचते हैं, जहाँ से उन्हें स्पष्टतया देख पड़ता है कि साम्राज्य के हितार्थ किस नीति का ग्रनुसरण करना चाहिए। तत्कालीन इतिहास-लेखक उनकी नीति की महत्ता को, उनके हृदय की विशालता को, नहीं समभ सके। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, श्रीर ज्यों ज्यों धर्मान्धता का वह गहरा कुहरा हटता जाता है, त्यों ही त्यों इन महान् सम्राटों की महत्ता का पता लगता है।



# प्रथम भारतीय मुसलमानी बादशाहत।

### प्रथम भारतीय मुसलमानी बादशाहत ।

संसार परिवर्तन-शील है, समय के साथ ही आचार-विचार तथा आदर्श भी परिवर्तित होते रहते हैं। जो बार्ते कल आदर्श समभी जाती थीं, जिनसे कल यह आशा की जाती थी कि वे मानव-समाज को सुखी करेंगी, वे समय के साथ आज बुरी तथा मानव-समाज की उन्नति की बाधक गमभी जाती हैं।

स्राजकल प्रजातंत्र शासन का ही दौरदौरा है। प्रत्येक राष्ट्र का प्रवाह इसी ओर बढ़ रहा है। स्वच्छन्द शासन का क्योंकर अन्त किया जा सकता है, यही ढूँढ़ निकालने के लिए सर्वत्र प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रजातन्त्र के पत्तपाती अपने पत्त को सुदृढ़ बनाने के लिए इस बात में लगे हुए हैं कि स्वच्छन्द शासन के सब दोषों को ढूँढ़ कर, इस शासन-पद्धित विशेष को बदनाम करें। इन व्यक्तियों ने आधुनिक ही नहीं, किन्तु प्राचीन तथा मध्यकालीन स्वच्छन्द शासन की भी, भरसक बुराई की है। किन्तु अपने पत्त के समर्थन करने के उत्साह में वे इस बात को भूल जाते हैं कि समाज भी समय के साथ विकसित होता है; जो बातें आज शक्य हैं, जो शासन-पद्धित आधुनिक विकसित समाज में सफल हो सकती है, उसी का कुछ ही काल पहिले सफल होना, कठिन ही नहीं, पूर्णतया असम्भव था। प्रजातन्त्र शासन-

पद्धित को ग्रहण करने के लिए ग्राज सब राष्ट्र उत्सुक से हो रहे हैं, किन्तु कोई दो शताब्दी पहिले इसका विचार-मात्र भी हास्यजनक समभा जाता था। मध्यकाल में स्वच्छन्द-शासन ही शासन का सबसे ग्रच्छा स्वरूप था। इस बात को प्रत्येक इतिहासवेत्ता स्वीकार करेगा कि प्रजातन्त्र शासन की तरह स्वच्छन्द शासन-पद्धित में भी कई दोष हैं। निर्वल तथा कुशासकों के हाथ में पड़कर राष्ट्र तथा समाज की दशा बिगड़ जाती थी, किन्तु साथ ही साथ यह भी याद रखना चाहिए कि नवीन विचारों तथा शासन-सम्बन्धी सुधारों की कार्यरूप में परिणत करना, श्रीर इस प्रकार देश की भलाई करना, केवल एक स्वच्छन्द सुशासक ही कर सकता था।

स्वच्छन्द शासन का स्वरूप भी, समय समय पर परिवर्तित होता रहा है, कभी शासन धर्मप्रधान रहा तो कभी सेना का प्राधान्य रहा, श्रीर कभी कभी तो अमीरों तथा जागीरदारों का ही दौरदौरा रहा। प्रत्येक देश में ये परिवर्तन हुए, श्रीर भारत इस साधारण नियम का अपवाद नहीं था।

. कुरान के अनुसार शासक केवल मुसलमानों का ही सेनापित था<sup>१</sup>। अपने समस्त राजकीय कार्यों के लिए, वह

.कुरान के श्रनुसार सुस्बिम-सान्राज्य। श्रपनी मुस्लिम प्रजा के प्रति उत्तरदायी था। प्रत्येक मुस्लिम राज्य में सेना का प्राधान्य होता था, श्रीर प्रत्येक राज्य

१. इस विभाग के लिए देखोः—
एलफ़िन्स्टनः—हिस्ट्री झाफ़ इण्डिया,
BookVIII-अध्याय २. पृष्ट ४७१-७८।

का म्रस्तित्व उस सेना के प्रधान सेनापित सुलतान या सम्राट् की ही अनियन्त्रित शक्ति पर स्थित रहता था। साथ ही साथ, क़ुरान के अनुसार प्रत्येक मुस्लिम साम्राज्य धर्म-प्रधान भी होता था। मुस्लिम साम्राज्य का शासक परमपिता ईश्वर ही माना जाता था, श्रीर सुलतान या सम्राट् ईश्वर का प्रतिनिधि समभा जाता था। सुलतान का यह कर्तव्य था कि क़ुरान-द्वारा बताई हुई ईश्वरीय इच्छा को कार्यरूप में परिणत करे। इस प्रकार मुस्लिम सम्राट् मुसलमानों का, राज-नैतिक ही नहीं, धार्मिक शासक भी था। अपनी इस सम्मिलित सत्ताके कारण वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाता था। अपनी इस महती शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसलिए शासक के लिए कई बन्धन रखे गये थे। शास्त्रानुसार प्रत्येक मुस्लिम शासक कुरान का स्राज्ञापालक, तथा स्वतन्त्र समानाधिकारवाले मुसलमानों द्वारा चुनो हुत्रा नेता समभा जाता था। अतः यदि कोई शासक ्कुरान के किसी नियम की भंग करे तो वह ग्रिधिकारच्युत किया जा सकता था। उलेमा तथा मुल्लाग्रों को यह अधिकार था कि वे शासक के विरुद्ध घोषणा करके उसे सिंहासन से च्युत कर दें। इस प्रकार सिद्धान्तानुसार शासक पर कई बन्धन थे, किन्तु ग्राचरण में शासक की खेच्छाचारिता

१—सरकारः—मुग़ल एडिमिनिस्ट्रेशन. द्वितीय संस्करण, श्रध्याय १, २ (केवल Section I), ६, तथा ८.

सरकारः—स्टडीज़ इन मोग़ल इण्डिया, पृष्ट ३१०-३. स्मिथः भाक्सफ़र्ड हिस्टी श्राफ़ इण्डिया, पृष्ट २४८

ईरवरीप्रसाद.—मेदीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, प्रध्याप १८, पृष्ट ४६६-४७०

पर ये बन्धन नाम-मात्र को भी नहीं थे। स्वेच्छाचारी शासकों की शक्ति की बन्धन में डालना एक कठिन समस्या थी। उस समय न ते। कोई ऐसी राजनैतिक व्यवस्था थी स्रौर न कोई ऐसी सुन्यवस्थित सभा ही थी, जो शासक के समस्त कार्यीं पर विचार कर सकती तथा जिसके प्रति शासक की ग्रपने दुष्कर्मी के लिए उत्तरदायी होना पड़ता। शासक को विना युद्ध के सिंहासनच्युत करना एक असम्भव बात थी। उलेमा, काज़ी तथा अन्य धर्माधिकारी इस बात पर विचार कर सकते थे कि शासक ने कहाँ तक कुरान की आज्ञाओं का पालन किया, किन्तु धर्मवेत्तात्रों तथा धर्माधिकारियों की ऐसी कोई सुसंगठित सभा न थी, अत: जिन शासकों को सैनिकों की सहायता का भरोसा होता था, उनके कार्यीं के लिए कुछ भी पूछताछ करना, अपनी मृत्यु को मोल लेने के समान था। दैनिक ग्राचरण मे तो यह सम्भव है कि शासक तथा उसकी सेना में बहुत मेल न हो किन्तु शास्त्रानुसार सेना केवल बादशाह की ही त्राज्ञा मान सकती थी; न तो उलेमा या अन्य धर्माधिकारी, श्रीर न कोई मन्त्री ही सेना को त्राज्ञा दे सकता था। शासक ही सेना के एक-मात्र सेनापति थे, ग्रतः सेना सर्वदा शासक की ही सहायता करती थी, इसी कारण मुस्लिम शासकों की शक्ति को बन्धन मे डालने या उन्हें सिंहासनाच्युत करने के प्रयत्न में धर्माधिकारी सर्वदा विफल-मनोरथ हुए। ऐसी दशा में केवल दो बातों का डर ही सम्राट्की शक्ति की नियन्त्रित कर सकता था, "प्रथम तो सेना का विरोध भ्रीर दूसरे समाज का विरोध श्रीर उसके फलस्वरूप शासक का मारा

जाना।" शासकों को यदि कोई डर रहता था, तो केवल यही कि कहीं देश में विद्रोह न उठ खड़े हों, या कहीं कोई असन्तुष्टवर्ग उसे इस लोक से बिदा न कर दें। इतिहास उपर्युक्त कथन की सत्यता की गवाही देरहा है।

एक और ज्ञेय बात यह है कि योरोपीय सम्राट् के पद के समान, मुस्लिम सम्राट् का पद भी जन-नियुक्त था, किन्तु उसी पद के समान यह पद भी कभी कभी कुलक्रमागत हो जाता था।

उपर्युक्त शासन-विधि भारत में पूर्णरूपेण प्रचलित नहीं हुई। कई कारणें से उसमें बहुत कुछ विभिन्नता ग्रा गई थी। भारत इस्लाम-धर्म की किन किन कारणों से जन्मभूमि से बहुत दूर था, ऋतः देश-उपरोक्त शासन-पद्धति भारत मे पूर्णतया काल के अनुसार ऐसे ऐसे कारण प्रचलित नहीं हुई ? उपस्थित हुए जिनके फलस्वरूप उपर्युक्त शासन-पद्धति में त्रावश्यक परिवर्तन करना पड़े। प्रथम परि-वर्तन धार्मिक भावना में हुग्रा। जो मुसलमान भारत में ग्राये थे, तथा जिनके द्वारा भारत में मुस्लिम-साम्राज्य स्थापित हुन्रा, वे एक तरह मुस्लिम संसार से पूर्णतया पृथक हो गये थे। भौगोलिक कठिनाइयाँ तथा श्राने जाने मे श्रमुविधा के कारण भारतीय मुसलमानों की विचार-धाराएँ तथा अन्य वाते अन्य देशीय मुसलमानों से पूर्णतया पृथक् होगई। भारतीय मुसल-मानों ने अन्य देशीय मुसलमानों से पृथक होकर एक नवीन सम्मिश्रित विचारधारा, सभ्यता, कला त्रादि का प्रारम्भ किया, जो मुसलमानों के इतिहास में एक अनोखी वस्तु

है। यद्यपि कई सम्राटों ने—विशेषतया अन्तिमश, मुहम्मद तुग्लक फ़िरोज़ तुग्लक ने नाम-मात्र को ख़लीफ़ा की मदद ली, किन्तु प्रायः अन्य भारतीय मुस्लिम शासकों ने ख्लीफ़ाओं को परवाह न को । भारत पर 'भारतीय' सम्राट् ही शासन करते थे चाहें वे मुस्लिम धर्म के अनुयायी ही क्यों न हों। यद्यपि अन्य मुसलमान सम्राटों के लिए यह ग्रत्यावश्यक या कि वे ख़्लीफ़ा की ग्रधीनता स्वीकार करें, किन्तु सुदूरस्थित भारतीय मुस्लिम शासकों ने कभी भी इस बाद की श्रोर ध्यान नहीं दिया। यदि कभी उन्होंने ख़लीफ़ा की खोर कुछ ध्यान भी दिया, तो केवल ग्रपने स्वार्थ के लिए या धर्माधिकारियों की त्राज्ञात्रों का अचरशः पालन करने के लिए। पुनः भारत में ख़ुतबा शासक के नाम से ही पढ़ा जाता था, ख़लीफ़ा के नाम का ता उसमें उल्लेख भी नहीं होता था। इस प्रकार भारतीय मुस्लिम शासकों ने ख़्लीफ़ा की सत्ता की परवाह न की।

भारत में मुस्लिम क़ानून भी यहाँ के आचार-विचार तथा सामाजिक दशा के अनुसार परिवर्तित हो गया। ज्यों ज्यों मुसलमानों का साम्राज्य दूर दूर फैलता गया त्यों त्यों उन्हें प्रतीत हुआ कि जिस देश में वे शासन करते हैं, वहाँ की रीतियों के तथा राजनैतिक अवस्था के अनुसार न्याय-शासन-पद्धित में परिवर्तन करना आवश्यक है। अतः न्याय-सम्बन्धी वातों में भी कुरान पूर्णक्रपेण एक-मात्र आधार नहीं रहा। तहेशीय रीतियों पर तथा तत्कालीन शासकों की इच्छा पर स्थित एक नूतन न्याय-शासन की सृष्टि हुई। भारत में न्यायालय दो प्रकार के पाये जाने लगे, एक

प्रकार के वे न्यायालय थे, जहाँ सारा कार्य कुरान के आज्ञानुसार होता था, दूसरे प्रकार के न्यायालय वे थे, जहाँ राज्य के कार्यकर्ता स्वेच्छा तथा स्वविचारानुसार न्याय करते थे।

अन्यधर्मानुयायियों के प्रति अपनी नीति में भी मुसलमानो को भारत में ग्रांकर परिवर्तन करना पड़ा। भारत एक बहुत लम्बा चौड़ा देश है श्रीर उस समय सारे देश में हिन्दू, जैन, बौद्ध ग्रादि धर्मानुयायो ही थे। मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम थो। हिन्दू यह बात कभी भी नहीं भूल सकते थे कि मुसलमानों ने उनकी स्वाधीनता हरण की थो। अपने गौरव-पूर्ण दिनों को राजपूत क्योंकर भूल सकते थे ? उनके राज्य नष्ट होगये थे किन्तु इस बात के लिए वे सर्वदा तत्पर रहते थे कि समय मिलते हो विद्रोह का भण्डा उठावें। ऐसे साम्राज्य की ऋधिकार में रखने के लिए मुसलमानों को सुसज्जित सेना तथा सैनिक संगठन की त्रावश्यकता प्रतीत हुई । प्रारम्भिक मुस्लिम सम्राटो ने अपने शासन में सेना को इसी लिए प्राधान्य दिया। पुनः इस्लाम-धर्म से इतर धर्मानुयायियों के प्रति क्या बर्ताव किया जाना चाहिए यह प्रश्न भी उठ खड़ा हुन्रा। इन इतर धर्मानुयायियों की संख्या इतनी बड़ी थी कि "इस्लाम-धर्म स्वीकार करो या मरने की उद्यत हो" वाली बात भारत में नहीं कही जा सकती थी। भारतवासियों में धार्मिक कट्टरता कूट कूट कर भरी गई थी, अतः इस्लाम-धर्म को स्वीकार करनेवालों की संख्या बहुत ही थोड़ी थी। कारण जहाँ अन्य देशों मे अन्यधर्मावलम्बियों के प्रति भीषण

क्रूरता का वर्ताव किया गया, वहाँ भारत में अपने साम्राज्य में रहनेवाले हिन्दुओं पर केवल जिज़्या ही लगाकर मुसलमान सम्राटो ने सन्तेष कर लिया।

इस्लाम-धर्म का भारत पर कोई प्रत्यच्च प्रभाव नहीं पड़ा। तलवार भारत से इस्लाम-धर्म ग्रहण न करवा सकी। विधिमेंचो से सम्बन्ध रखनेवाले इसी प्रश्न से धर्म तथा साम्राज्य की नीति मे भगड़ा उठा, श्रीर कोई अर्धशताब्दी तक भीषण तीव्रता के साथ चलता रहा।

भारत मे यद्यपि सम्राटों की ख़लीफ़ा की सत्ता का कोई डर नहीं था, फिर भी उनकी शक्ति पर कई नये बन्धन पड़ गये। यहाँ शासकों को हिन्दुओं के तथा अन्य धर्मावलिन्वयों के विरोध का भी विचार करना पड़ता था। हिन्दुऋों के विद्रोह का डर सर्वदा बना रहता था। इस नवीन बन्धन का अनुभव प्रथम बार अलाउद्दीन की हुआ, श्रीर इसको तेाड़ डालने के लिए ही उसने हिन्दुओं के प्रति दमन-नीति का प्रयोग किया । पुनः भारतीय मुस्लिम-साम्राज्य कई सूबों में विभक्त था, श्रीर प्रत्येक सूबे का शासन सूबेदार करते थे, जो एक तरह से पूर्णतया स्वच्छन्द थे श्रीर जिनकी शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी। इन सूबेदारों के विद्रोह का डर भी प्राय: शासक को हानिकारक कार्य नहीं करने देता था। वलवन को मालूम हुन्रा कि इस तरह सम्राट् की शक्ति पर एक बढ़ा बन्धन पड़ जाता था, ग्रत: उसने इस बात की कठोर माज्ञा दी थो कि महत्त्व के कार्यों में सूबेदारों के लिए यह अत्यावश्यक है कि वे सम्राट्की ग्राज्ञा लें। साथ हो इस वात का भी पूर्ण प्रयत्न किया गया कि सूबेदार सम्राट की

ग्राज्ञात्रों का ग्रन्तरश: पालन करें। गुप्तचर-प्रथा भी इसी बन्धन को शिथिल करने का एक प्रयत्न थीं।

पूर्व-मध्यकालीन भारत के सम्राटों में तत्कालीन देश तथा काल के प्रभाव से तीन विशेषतायें पाई जाती हैं।

(१) प्रथम तो अन्य मुस्तिम देशों के समान ही भारत मे प्राय: प्रत्येक सम्राट्का चुनाव होता था। सम्राट् अपना उत्तरा-

पूर्वमध्यकालीन भारत के सम्राटों की तीन विशेषतायें।

धिकारी नियत करता था किन्तु उसके मरते ही उसकी वसीयत को भी कोई नहीं पूछताथा। अल्तमिश, बलबन, अला-उद्दीन जैसे शक्तिशाली सम्राटों की वसीयत

की भी किसी ने परवाह न की। सम्राट् का चुनाव किसी नियमविशेष के अनुसार नहीं होता था, कुछ शक्तिशाली अमीर मिलकर किसी न किसी को सिंहासन पर बिठा देते थे। जब किसी वंशविशेष का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहता तो किसी दूसरे थे। य व्यक्ति को चुन कर दिल्ली के सिहासन पर आरुढ़ कर देते। जलालुद्दीन ख़िलजी श्रीर ग्यासुद्दीन तुगलक का, चुनाव के अतिरिक्त, देहली के सिंहासन पर कोई भी हक नहीं था। कई बार यह सम्मित शासक के गद्दी पर बैठ जाने के बाद दी जाती थी; ऐसे समय सम्मित क्या दी जाती थी, केवल शक्तिशाली व्यक्ति का विरोध न कर सब उसकी सहायता करने तथा छपा प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। बलबन, अलाउद्दीन श्रीर मुहम्मद के राज्यारूढ़ होने के समय किसी ने चुनाव का नाम भी नहीं लिया, जब

१—ईप्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ट १६३।

वे सिंहासनारूढ़ होगये तो सबने उन्हें श्रपना शासक मान लिया।

- (२) दूसरी विशेषता यह थी कि पूर्व-मध्यकालीन भारत के सब महान तथा योग्य सम्राट् अच्छे योद्धा, तथा महान् सेनापति थे। इस बात का उल्लेख हम पहिले ही कर चुके हैं कि भारत में मुसलमानों की संख्या बहुत ही थोड़ी थी, श्रीर हिन्दुओं के विद्रोह की श्राशङ्का सर्वदा बनी रहती थी, अतः मुस्लिम-साम्राज्य के सैनिक संगठन की सुदृढ़ करना पूर्णतया त्रावश्यक था। इसी कारण कई निर्वल शासक सिंहासनाच्युत कर दिये गये जिससे कि शासकों की निर्वलता के कारण कहीं साम्राज्य भङ्ग न हो जाय। यह सत्य है कि कई बार शक्तिशाली अमीर स्वार्थसिद्धि के लिए निर्वल शासक को गद्दी पर विठा देते थे, किन्तु सर्वदा महान् सेना-पति होने का यह गुण उसके सम्राट् चुने जाने में बहुत ही सहायक होता था। "जिसकी लाठी, उसकी भैंस" वाला ज़माना था, इसी कारण शक्तिहीन शासकों की पदच्युत कर दिया जाता था।
  - (३) अन्तिम उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि कुछ को छोड़ कर शेष सब सम्राटों ने धार्मिक विषयों में अधिक छेड़-छाड़ न की। यद्यपि धार्मिक बातों में सम्राटों की सत्ता एक तरह से सर्वमान्य थी, फिर भी उन्होंने धार्मिक अधिकार धर्माधिकारियों के हाथ में ही रहने दिये। धर्म-विषयक वातों में धर्माधिकारियों का मत ही सर्वोपरि होता था। अन्य राजकीय शासन-सम्बन्धी बातों में धर्माधिकारियों का बहुत ही कम हाथ था। फ़िरोज़,

सिकन्दर श्रादि एक दो सम्राटों को छोड़ दिया जावे ते। अन्य शासकों के काल में शासन की गति निर्धारित करने में धर्माधिकारियों का बहुत ही कम हाथ था। काज़ी, डलेमा अगदि का काम प्राय: शिक्ता देना, न्याय-शासन करना, विवाह आदि धार्मिक संस्कार ही था।

इस प्रकार हम पूर्व-मध्यकालीन सम्राटों के साधारण गुणों की विवेचना कर सकते हैं, किन्तु इन सम्राटों में वहुत ही कम समानता पाई जाती है। उनमें पूर्व-मध्यकालीन भारतीय जो भिन्नता पाई जाती है, उस पर विचार इतिहास के पाँच करके हम इस काल की पाँच विभागों में यों विभक्त कर सकते हैं।

- १. सैनिक काल—(Military monarchy) १२०६ से १२-६४ ई० तक।
- २. उन्नतिशोल स्वच्छन्द शासन-काल—(The Enlightened Despotism) सन् १२-६४ ई० से १३५१ ई० तक।
- ३ धर्मप्रधान शासन—(Theocratic monarchy). १३५१ से १३८८ ई० तक।
- ४. अराजकता काल तथा निर्वेल शासन १३८८ ई० से १४५० ई० तक।
- प् जागीर-प्रथा के अनुसार संगठित साम्राज्य (Feudal monarchy) १४५० ई० से १५२६ ई० तक।

ये विभाग अपनी भिन्न भिन्न राजनैतिक प्रगतियों हो के कारण किये गये हैं। किन्तु इससे यह नहीं समभना चाहिए कि इन पाँचों विभागों में कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक काल का पूर्वगामी काल से प्रादुर्भाव हुआ है और दूसरा प्रथम का अत्यावश्यक परिणाम है।

(१) सैनिक शासनकाल-(१२०६ ई०से १२-६४ ई० तक) गोरी ने अपने सेनापितयों की सहायता से कोई १६ वर्ष में उत्तरी भारत का बहुत कुछ भाग जीत लिया था, किन्तु यह विजय केवल ऊपरी विजय थी, भारत की श्रात्मा तथा उसकी प्राचीन सभ्यता पर इस विजय का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। हिन्दू इन तुर्क विजेताओं के प्रति घृणा करते थे, क्योंकि हिन्दुओं के समान ये विजेता अपनी खुद की किसी मी सभ्यता का अभिमान नहीं कर सकते थे । हिन्दुओं को अपनी स्वतन्त्रता के चले जाने के कारण असन्तोष था, तथा वे उस समय की ताक में वैठे ये जब वे पुन: स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकें। जहाँ के सब देशवासी शत्रु थे ग्रीर जहाँ उनके मित्रों की संख्या बहुत ही कम थी, ऐसे देश में, सेनाप्रधान शासन के बिना, साम्राज्य की बनाये रखना श्रसम्भव था। अतएव इस काल में प्रायः सव शासक ऐसे थे, जिन्होंने युद्ध-दोत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित की थी। ये सब प्राय: अपिठत थे, अौर धर्मविषयक बातों का इन्हें विशेष ज्ञान नहीं था। इन विषयों पर जो कुछ दूटे फूटे विचार उनके मस्तिष्क में उपस्थित थे, उन्हीं को वे कार्यरूप में परिगात करने का प्रयत्न करते थे। यही कारण है कि यद्यपि इस समय मुसलमान शासकों ने कई सहस्र हिन्दुओं को कृत्ल करवाया किन्तु

ईश्वरीप्रसादः—मेडोवल इण्डिया द्वितीय संस्करण,
 पृष्ठ ४६७-८.

हिन्दुओं के साथ वैसी सख़्ती नहीं की जैसी फ़िरोज़ तथा सिकन्दर के शासनकाल में हुई थी।

इस काल में केवल दो ही सम्राट् विशेष-रूपेण विचार-गीय हैं। इनके शासनकाल में विशेषतया नवीन विजय तथा दूर देशों पर त्राक्रमण ही हुए थे। साम्राज्य की बढ़ाना, सुसंगठित करना, विद्रोहियों का दमन करना, मंगोलों के वाह्य त्राक्रमणों से साम्राज्य की बचाना, ये सब प्रश्न इन प्रारम्भिक सम्राटों के सम्मुख उपस्थित हुए थे, श्रीर इन सबकी हल करने मे केवल सेना की ही त्रावश्यकता थी। इस समय सेना ही सर्वोपरि थो, श्रीर उनके सेनापित साम्राज्य के शासक थे, अत: इस काल की सैनिक काल (military monarchy) कहा है।

(२) उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन-काल (१२-६४-१३५१ ई०) जब साम्राज्य सुदृढ़ हो जाता है तथा सेना की सहा-यता से सम्नाट् जब अन्य विरोधियों को दबा देता है, तब उसकी प्रवृत्ति इस ग्रोर होती है कि वह अपनी सभा को जकड़े हुए समस्त बन्धन तोड़ डाले; उन सबको काट कर उसे स्वच्छन्द रीति से शासन करने की सूक्तती है। ऐसा शासक स्वच्छन्द होकर ग्रपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है, किन्तु यदि वही शासक नवीन विचारों श्रीर ग्रादशों से स्फुरित होकर देश में सुधार करने के लिए ग्रपनी शक्ति का उपयोग करे ते। वह ग्रपने देश को समृद्धि-सम्पन्न वना सकता है। भारत में भी यही हुन्ना। नवीन शक्ति को प्राप्त करके ग्रला-उद्दीन तथा मुहम्मद तुगुलक ने देश की भलाई के लिए ही उसका उपयोग किया। इन सम्राटों को मालूम था कि श्रपने विचारों को कार्यरूप में परिणत करने में उन्हें विरोध का सामना करना होगा, इसी लिए इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। इस काल का प्रधान उद्देश्य सुधारों को प्रचलित करना ही था, श्रीर इस उद्देश्य को सहायता देने के लिए सैनिक संगठन किया गया। अतएव यद्यपि इस काल में सारा दिचण जीत लिया गया, श्रीर सेना का पुनः संगठन किया गया, फिर भी हमने इसे उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन-काल कहा है। साम्राज्य के लाभ तथा हितार्थ के विचारों को सर्वोपरि स्थान दिया गया। "साम्राज्य के लाभ के त्रातिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति तथा समुदाय-विशेष का हानिलाभ विचारणीय नहीं है; सम्राट् की सत्ता ही साम्राज्य में सर्वीपरि होना चाहिए श्रीर उसकी इच्छानुसार सारा शासन नियमित किया जावे।" रिचलू की इस नीति को कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न अलाउद्दीन तथा मुहम्मद ने इस काल में किया था। धार्मिक विचारों का राजनीति पर जो प्रभाव पड़ता था, उसका इसी लिए अन्त कर दिया गया कि इस प्रभाव से कई बार साम्राज्य की हानि होचुकी थी। मुहम्मद तुगृलक ने तो हिन्दुओं को पूर्ण विचार-स्वातन्त्र्य तथा धार्मिक स्वाधीनता दे दी। प्रजा को सुखी करने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये गये। अशान्ति-कारियों का दमन किया गया। बाह्य त्राक्रमण-कारियों से भारत को सुरिचत करने के लिए एक सेना संगठित की गई। साम्राज्य को सुसंगठित करके सुदृढ़ वनाया। त्रकाल के क्रुप्रभावों का मिटाने के लिए यत्न किये गये।

इस काल में दो महान् सम्राट् हुए, अलाउदीन तथा मुहम्मद तुगृलक; इन दोनों में मुहम्मद अधिक उन्नतिशील

था। भारत के मध्य-कालीन इतिहास में मुहम्मद की कोटि का, अन्य कोई विद्वान, प्रजा-हितैषी, उन्नतिशील स्वच्छन्द शासक नहीं मिलता। मुहम्मद ने एक महान् विरोध का सामना किया, किन्तु उसकी नीति में जिस उन्नतिशीलता, गम्भीर विचार तथा जिस पाण्डित्य का प्रभाव दीख पड़ता है, उसका थोड़ा सा भी अंश अलाउद्दीन की नीति में नहीं है। फिर भी दोनों शासक एक ही नीति के पाषक थे। जिस नीति का आरम्भ अलाउद्दीन ने किया, उसी नीति का पूर्ण विकसित स्वरूप मुहम्मद के समय देख् पड़ा, यही कारण है कि पूर्णतया भिन्न होते हुए भी इन दोनों सम्राटो के शासन-काल की एक ही विभाग में रखा गया है।

(३) धर्मप्रधान शासन-काल (१३५१-१३८६ ई०) जब कोई शासक जोज़ेफ द्वितीय के समान नये नये सुधार करता है, तो उसकी नीति से ज्यक्तिगत या किसी दलविशेष के अधिकारों पर आघात होता है, और तब ये आहत ज्यक्ति उस शासक की नीति तथा उसके शासन का विरोध करने लगते हैं। यह विरोध धीरे धीरे प्रतिक्रिया का स्वरूप प्रहण कर लेता है। धीरे धीरे यह प्रतिक्रिया का स्वरूप प्रहण कर लेता है। धीरे धीरे यह प्रतिक्रिया इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह उस नवीन नीति का विध्वंस कर डालती है। यही हाल महम्मद तुगलक की उन्नतिशील नीति का भी हुआ। महम्मद के शासन-काल में ही इस विरोध का प्रारम्भ हुआ, और जब महम्मद की मृत्यु के अनन्तर इस नीति का कोई भी समर्थक न रहा तब तो इस विरोध ने भीपण प्रतिक्रिया का स्वरूप प्रहण किया। जिन धर्माधिकारियों के अधिकार मुहम्मद ने छीन लिये थे, वे ही अब साम्राज्य की नीति

के विधाता हो गये। मुहम्मद का उत्तराधिकारी फ़िरोज़ निर्वल था, उसके धार्मिक विचार बहुत ही संकीर्ण थे, इसी कारण वह इन धर्माधिकारियों के हाथ को कठपुतली बन गया। फ़िरोज़ के सिंहासनारुढ़ होते हो, धर्मान्धपृर्ण नीति का वोल-वाला हो गया। सेना पतित एवं अयोग्य हो गई, उसे विलास का घुन लग गया। साम्राज्य की वाह्य नीति भी शिथिल हो गई, वंगाल को जीत कर भी स्वाधीन ही जाने दिया। उलेमाओं श्रीर मुल्लाओं का दौरदौरा था, उन्हीं के विचारों से प्रभावान्त्रित होकर फिरोज़ ने मुस्लिम समाज की सहायता तथा पारमार्थिक सिद्धि के लिए एक नये कार्यक्रम की साम्राज्य की नीति का श्रंग वनाया। किन्तु इससे केवल मुसलमानों का ही लाभ था, हिन्दुत्रों को भी लाभ पहुँचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं था। किन्तु धर्मान्थता के इस विष ने साम्राज्य की जड़ ढीली कर दी, साम्राज्य का संगठन खोखला है। गया, जिससे च्यों ही फ़िरोज़ की मृत्यु हुई साम्राज्य दुकड़े दुकड़े हो गया श्रीर इस धर्मप्रधान शासन-काल का (Theocratic monarchy) अन्त होगया।

(४) अराजकता का काल तथा निर्वल शासन (१३८८१४५० ई०) धर्मप्रधान शासन-काल ने साम्राज्य की निर्जीव
कर दिया, तैमूर के आक्रमण आन्तरिक युद्धों तथा गृहकलह
ने इस जर्जरित भवन की ढहा दिया। पंजाब का दिचाणी
भाग तथा देहली के पास के कुछ प्रान्त हो देहली के नाममात्र के सम्राट् के अधिकार में थे। फिरोज़ के निकम्मे
उत्तराधिकारी तुग़लक शासकों की अपने हाथ की कठपुतली
बनाने के लिए अमीर लोग भगड़ने लगे; प्रत्येक अमीर यही

चाहता था कि मैं ही सम्राट् को अपने हाथ में रखूँ। अन्त में तुग़लक-वंश का अन्त हुआ और दौलतख़ां के कुछ दिनों के शासन के अनन्तर सय्यद देहली के सिंहासन पर आवैठे। किन्तु उनके लिए तो रहा-सहा छोटा साम्राज्य भी अधिकार में रखना कठिन हो गया, मेवाती, खख्खर, तुर्कवचा, तथा मुसलमान स्वेदारों के विद्रोहों को दमन करने में ही उनका सारा समय बीत गया। जैसा कि संसार का नियम है अराजकता के बाद पुनः शित्तशाली पुरुषों का आगम होता है, जब सय्यदों में यह साहस न रहा कि वे देहली के सम्राट् बने रहें तो लोदियों ने देहली के सिंहासन की अपनाया।

(५) जागीर-प्रथा पर संगठित साम्राज्य—(Fendal monarchy) (१४५० से १५२६ ई०) निर्वल शासन के काल में देहली के सुलतानों की कोई कृद्र नहीं रही। जैनपुर का छोटा राज्य शक्तिशाली हो गया। वहलील तथा सिकन्दर लोदी ने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए बहुत प्रयत्न किये, जौनपुर जीत लिया श्रीर साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया। अब पुन: मुसलमानों में नवजीवन के लच्चण दिखाई पड़ने लगे। किन्तु पतनोन्मुख समाज में पुनर्जागृति कहाँ तक सम्भव होती है १ लोदियों ने साम्राज्य को विस्तारित किया, किन्तु वे साम्राज्य का संगठन नहीं कर सके। बहलील अपने दरवारियों तथा अमीरों के साथ मित्रों का-सा वर्ताव करता था। वह कहा करता था कि—"संसार जानता है कि मैं वादशाह हूँ, फिर इस दिखावट से क्या प्रयोजन"। अपने जाति भाइयों के

साथ तो वह दिल खोल कर मिलता था, श्रीर उनके साथ ऐसा बर्ताव करता था मानों वे समान पदाधिकारी हों, या सबकी एक ही सी इज्ज़त हो। किन्तु ऐसे समय जब कि अराजकता के तथा निबंत शासन के फलस्वरूप सम्राटों की कोई क़द्र नहीं रही थी, ऐसी नीति का अनुसरण करना हानिकारक था। सम्राटों का स्रादर पहले ही कम था, श्रीर इस वर्ताव से तो अब अमीरों का गर्व इतना बढ़ा कि वे सम्राट् को केवल अपने से अधिक शक्तिशाली अमीर ही समभते थे। अमीरों में उद्धतता तथा उद्दण्डता आगई श्रीर यद्यपि यह प्रश्न बहलोल श्रीर सिकन्दर के समय बहुत बढ़ा नहीं था फिर भी सिकन्दर को इस बात की बड़ी आवश्यकता प्रतीत हुई कि अभीरों को दबावे। किन्तु ज्यों ज्यों दबाव हाला गया त्यों त्यों उनकी उद्धतता बढ़ती ही गई, श्रीर इना-हाम के समय में इतनी बढ़ी की सुल्तान ही की नहीं किन्तु प्रथम भारतीय मुसलमानी बादशाहत को भी ले डूबी। इवाहीम किसी भी प्रकार त्रयोग्य नहीं या किन्तु जब वह सिंहासनारूढ़ हुआ उस समय भारत की दशा बहुत ही ख़राब थी। पूर्वगामी सम्राटों के पाप तथा उनकी निर्वलता के दुष्परिणामों के लिए इत्राहीम की फल भुगतना पड़ा। साम्राज्य में असन्तोष तथा अमीरों की उद्दण्डता पूर्ण वेग के साथ बढ़ रही थी। उत्तर पश्चिमीय सोमा पर बैठा हुआ बाबर ऐसे ही समय की बाट जोह रहा था; उसने गृहकलह से लाम उठाया। बाबर ने एक ही भापट में भारतीय साम्राज्य हथिया लिया और मुग़ल-साम्राज्य की स्थापना की।

श्रमीरों की उदृण्डता का प्रश्न हल हुए विना ही रह गया। लोदियों ने साम्राज्य की सीमा-वृद्धि की किन्तु उन्होंने साम्राज्य को सुसंगठित करने की त्रोर ऋधिक ध्यान नहीं दिया। लोदियों का साम्राज्य जागीर-प्रथा के अनुसार संगठित था। समस्त साम्राज्य छोटी मोटी जागीरों में वँटा हुआ था, जो भिन्न भिन्न अमीरों को बॉट दी गई थीं। इस शासन-संगठन के साथ इस प्रथा के दुष्परिणाम भी त्रा पहुँचे, श्रीर जब इब्राह्मी ने इनके हटाने का प्रयत्न किया ते। वह विफल हुआ। ट्यूडरों के समान ही मुग़लों की भी अपने शासनकाल में अमीरों का भी प्रश्न हल करना था, किन्तु देश की भिन्नता तथा मुग्लों के विदेशीय होने के कारण उन्हें अधिक कठिनाई नहीं हुई। उदण्ड अमीरों-द्वारा विनष्ट साम्राज्य के अवशेषों पर मुगुलों ने एक नवीन साम्राज्य की सृष्टि की । यद्यपि सुग्लों का साम्राज्य एक जागीरप्रथाप्रधान साम्राज्य के भन्नावशेषों पर निर्माण किया गया था किन्तु इस नवीन साम्राज्य में सम्राट् पूर्णतया स्वच्छन्द थे।

## <sup>४</sup> ऋल्तमिश

### श्रल्तिमश्—भारत में मुस्लिम

### साम्राज्य की स्थापना।

जिस समय दूरस्य इँगलैण्ड में बादशाह जॉन धीर उसके ग्रमीरों में भगड़ा चल रहा था; श्रीर अन्त मे जब जान की (Magna Charta) मेगना कार्टा नामक अधिकार-पत्र पर हस्ताचर करना पड़ा, उन्हीं दिनों भारत में एक ऐसी बादशाहत की नीवँ पड़ रही थी, जिससे शीघ्र ही पूर्ण स्वच्छन्द शासन का प्रादुर्भाव हुआ। इँगलैण्ड में उन दिनों अमीर इसलिए भगड़ रहे थे कि किसो प्रकार बादशाहों की स्वच्छन्दता का अन्त करें; इसके विरुद्ध भारत में बिलकुल विपरीत प्रवाह वह रहा था, भारत में मुसलमान अमीरों को गुलाम बादशाहों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी।

विधि का विधान विचित्र है। भारत के मुस्लिम साम्राज्य के निर्माता गुलाम ही थे। भारत के प्रारम्भिक मुसलमान सम्राट् किसी न किसी के गुलाम रह

पूर्वीय देशों में चुके थे, हाथों हाथ बिके थे, श्रीर हास-प्रधा अपनी योग्यता के ही बल पर धीर

धीरे उच स्थानों को प्राप्त करते हुए वे मुस्लिम साम्राज्य के विधाता हुए। "पूर्वीय देशों में तो गुलाम कई वातें मे

पुत्रों से भी अधिक आदरणीय थे<sup>१</sup>।" इस गुलामप्रया के विरुद्ध पाश्चात्य देशों में कुछ भी क्यों न कहा जाय, किन्तु पूर्वी देशों में तो इसके ही फलस्वरूप कई एक योग्य पुरुषों की वृद्धि हुई। एक महान सम्राट् का पुत्र श्रपने पिता के समान योग्य तथा महान नहीं हो, किन्तु उनके गुलामों के योग्य होने में कोई आशंका नहीं हो सकती। कई एक गुलाम तो श्रपने स्वामी से भी बढ़ चढ़ कर होते थे। पुत्र में यद्यपि पिता के समान गुण न भी हैं।, किन्तु पिता के गुणों के कारण भी पुत्र का बहुत कुछ न्नादर है। जाता है, श्रीर अयोग्य होते हुए भी पिता के सम्मान के प्रभाव से कई बार ऊँचे ऊँचे पदों पर पहुँच जाता है। किन्तु गुलामों का उत्थान इतना सरल नहीं है, ऋपने उत्थान के लिए उन्हें भीषण संयाम करना पड़ता है श्रीर जहाँ तक उनमें शारीरिक शक्ति तथा मानसिक योग्यता न हो, उनका सफल होना बहुत ही कठिन होता है। अपनी योग्यता प्रदर्शित करके ही वह अपने स्वामी को प्रसन्न कर सकता या, श्रीर इसलिए उसका उच पद पर पहुँचना त्रसम्भव सा होता था। विलासरहित, कठोर जीवन निर्वाह करने से ही वे अपने ऊँचे पद पर स्थित रह सकते थे। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संग्राम करना पड़ता या, श्रीर इस संशाम मे जी सफल हुआ उसकी योग्यता में किसी भी प्रकार की आशंका नहीं हो सकती थी। यही कारण है कि जो दास जीवन-संप्राम में सफल हुए, वे सर्वदा ऊँचे पद पर पहुँचे। साथ ही यह कह देना उचित

१. लेनपूलः-मेडीवल इण्डिया, पृष्ठ ६४।

है कि यह वह ज़माना था जब मुसल्मानों का समाज समानता के विचारों से ग्रोतप्रोत था, उस समय योग्य गुलामों की सत्ता तथा उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए भी मुसल्मान तैयार थे। मुसल्मानों ने ग्रपने दासों के प्रति श्रच्छा बर्ताव किया, श्रीर उसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में मुसल्मानों की सत्ता दूर दूर तक फैल गई। मुस्लिम सभ्यता के प्रचारकों में गुलामों की संख्या बहुत श्रधिक है। भारत में भी मुस्लिम साम्राज्य के निर्माता गुलाम ही हुए।

कुतुब, भारत का प्रथम मुसमलान सम्राट् था। ऋपने स्वामो के साथ वह भारत पर ग्राक्रमण करने के लिए भ्राया था, ऋौर जब उसका स्वामी गोरी लौट गया ते।

कुतुब्रुद्दीन का शासनकाल । (१२०६-१०) उसे भारत में अपना प्रतिनिधि नियत कर गया। कोई पन्द्रह वर्ष तक कुतुव गोरी का प्रतिनिधि वनकर शासन करता रहा। इन्हीं पन्द्रह वर्षीं में कुतुब

ने भारत के दूरस्थ देशों को जीता तथा उन्हें भारतीय मुस्लिम साम्राज्य में मिला लिया। किन्तु जब गोरी मारा गया तब कुतुब ने प्रथम बार भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। विधि के विधान को कौन मेट सकता है। कुतुब के भाग्य में यह नहीं लिखा था कि स्वतन्त्र मुसलमानी साम्राज्य का अधिक दिनों तक उपभोग करे। चार वर्ष तक शासन करने के बाद ही एक दिन चौगान खेलते समय कुतुब घेड़े पर से गिर पड़ा, सख्त चोट लगी, भीर कुछ ही दिनों के अनन्तर मर गया। बाबर तथा कुतुब के शासनकाल में बहुत कुछ समानता देख पड़िती है। दोनों ही ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक विशाल साम्राज्य छोड़ा, किन्तु दोनों ही सम्राटों को साम्राज्य सुदृढ़ करने के लिए समय नहीं मिला था।

कुतुब की मृत्यु के अनन्तर, उसका लड़का गद्दी पर वैठा। वह निर्वल शासक था, अतः अराजकता का दौरदौरा हुआ, साम्राज्य छित्र भिन्न होने लगा, भिन्न भिन्न सेनापित अलग अलग प्रान्त दबा वैठे। साम्राज्य के हितैषियों ने उसे गद्दी से उतार कर बदाऊँ के सूबेदार अल्तिभश को गद्दी पर बिठाया।

अलुतिमश के पिता का नाम आलमख़ाँ था। प्रारम्भ से ही अल्तिसश अपने सौन्दर्य, बुद्धि, आदि के लिए प्रसिद्ध था, श्रीर इसी कारण उसके दूसरे श्रल्तिसश का प्रारम्भिक भाई उससे ईर्ष्या करते थे। अनत में जीवन । एक दिन जोज़ेफ़ के समान ही, उसके भाइयों ने अल्तिमिश की एक घोड़े के व्यापारी के हाथ बेच दिया। व्यापारी ने उसे बुख़ारा के न्यायाधीश के हाथ बेचा। न्यायाधीश ने अल्तमिश का लालन-पालन अपने ही पुत्र के समान किया। वहाँ कुछ काल तक रहने के अनन्तर हाजी बुखारी ने उसे मोल लिया, श्रीर "जमालुद्दीन-चस्त-काव" के हाथ बेचा। जमालुद्दीन उसे गृज़नी ले आया। मुहम्मद गोरी ने अल्तिमश को ख़रीदना चाहा किन्तु जमालुद्दोन ने नहीं वेचा, जिससे चिढ़कर गोरी ने आज्ञा दो कि अल्तिमश गज़नी में नहीं बेचा जावे। इसी स्राज्ञा के परिणामस्वरूप जब कुतुबुद्दीन ने अल्तिमश को मोल लेना चाहा ते। देहली में ही मोल लिया। कुतुब को अल्तिमश के लिए बहुत सा धन देना पड़ा। उसने अल्तिमश के साथ पुत्र का सा वर्ताव किया, श्रीर अल्तिमश भी अपनी योग्यता से धोरे धीरे ऊँचे पद पर चढ़ता ही गया। गक्खरों के विद्रोह के दवाने के लिए गोरी जब आया था, तब कुतुब भी उसके सहा-यतार्थ गया था। उस समय अल्तिमश कुतुब के साथ था। युद्ध में अल्तिमश की वीरता देख कर गोरी ने उसके बारे में पूछताछ की, श्रीर उसे बुलाकर उसका आदर किया, तथा कुतुब को आज्ञा दी कि अल्तिमश के साथ ठीक तरह से बर्ताव किया जावे। वहीं अल्तिमश के दासत्व की कड़ियाँ तोड़ने के लिए फ्रमान लिखवाया गया।

त्र स्त्र स्ति से से सिंहासन की फूलों की सेज श्र स्त्र से को को को सेज श्र स्त्र से को को को को सेन से तीन प्रश्न देखा कि उसके सम्मुख तीन प्रश्न थे, इन करने थे? इनको हल करना ही उसका प्रधान उद्देश्य था। इन प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल करने ही पर साम्राज्य का भविष्य निर्भर था। वे प्रश्न ये थे।

- (१) भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की तथा भारतीय मुस्लिम सम्राटों के पद की मुस्लिमशास्त्रसम्मत वनाना।
- (२) साम्राज्य के संगठन की सुदृढ़ करना।
- (३) साम्राज्य की वृद्धि करना।

ये तीनों प्रश्न कठिन समस्याएँ थीं, इन्हें हल करना साधारण बात नहीं थी। किन्तु जिस दृढ़ निश्चय के साथ, तथा जिस अदम्य साहस के साथ वह अब तक अपने जीवन के प्रश्नों का सामना करता आया था, उसी निश्चय से धीरतापूर्वक वह अपने नवीन कर्तव्य का पालन करने के लिए तत्पर हुआ।

ग्रल्विमश ने देखा कि सर्वत्र उसके विरोधी उठ रहे थे। प्रत्येक पुरुष यही प्रश्न करता भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की शास्त्र-था कि "अल्तमिश का सिंहासन पर संगत बनाने का प्रयत । क्या अधिकार है ?" वह शक्तिशाली था, योग्यता उसमे बहुत थी, किन्तु केवल इन्हीं गुणों के सहारे वह सिंहासन पर नहीं वैठ सकता था। शास्त्रा-नुसार क्या देहली के सिंहासन पर उसका कोई हक था? ्कुतुब का भी सिंहासनारुढ़ होना, न्यायसंगत नहीं था, फिर भी उसके पत्त में यह कहा जा सकता था कि उसे मुह्तम्मद गोरी ने अपना प्रतिनिधि नियत किया था, अतः गोरी की मृत्यु के अनन्तर उसका सम्राट् बन जाना आश्चर्य-जनक नही था। किन्तु कुतुब के वंशजों की एक स्रोर हटाकर, एक ृगुलाम का साम्राज्य पर म्रिधकार जमाना मुइज्जी श्रीर कुतुब के दलवाले अमीरों को अच्छा नहीं लगा। ग्रमीर कहते थे कि त्रलूतिमश ते। केवल एक दास का दास था, अतः सिंहासनारूढ़ होने का साहस करना उसका एक दुस्साहस-मात्र था। ं कुतुब के अन्य सहायक इलदौज श्रीर कुवैचा भी पूर्णतया स्वाधीन हो गये थे, छीर वे भी ऋपने को भारत का सम्राट् बनने के योग्य समभते थे। उनके रहते क्या ग्रल्तिमश सम्राट् बन सकता था ? पुन: बहुत से मुसलमान सोचते थे कि अल्तिमश को ख़लीफ़ा नेभी ता अभी शासक नहीं माना है। भिन्न भिन्न पुरुषों ने त्रल्तिमश के सिंहासनारुढ़ होने के विरुद्ध भित्र भित्र कारण हूँढ़ निकाले।

किन्तु अन्य मुस्लिम सम्राटों के समान अल्तिमश ने भी "जिसकी लाठी उसी की भैंस" वाले नियम की श्रंगीकार किया। अपने अधिकार को न्यायसंगत बनाने के लिए उसके पास केवल दो ही उपाय थे—तलवार का वल तथा ख़लीफ़ा-द्वारा भारत का शासक स्वीकार किया जाना। ऋलतिमश को मालूम था कि यदि वह अपने आपको भारत में सबसे श्रिधिक शक्तिशाली बना सके तो उसकी प्रजा ही नहीं पड़ोसी बादशाह भी उसके ऋधिकार को ऋाप ही त्राप स्वीकार कर लेंगे। दूसरे यदि मुसलमानों का सर्व-मान्य ख़लीफ़ा उसे भारत का शासक स्वीकार कर ले ते। उसका विरोध करने का किसी को भी साहस नहीं होगा। अधिक नहीं तो मुसलमानों के विरोध का तो अन्त हो जावेगा। हिन्दुऋों को मित्र बनाने तथा उनकी सहायता प्राप्त करने का तो वह स्वप्न भी नहीं देख सकता था। वे अब भी अपनी विगत स्वाधीनता की नहीं भूले थे, म्रब भी म्रपने विजेताम्रों को देख देख कर वे म्रोंठ चबाते थे।

ऊपर हम पहले ही कह चुके हैं कि अपने पद की शिक्तशाली बनाने की तथा उसे मुसलमानों की दृष्टि में शास्त्र-सम्मत बनाने के लिए केवल दो ही उपाय थे। अल्तिभिश ने देखा कि केवल एक ही का अनुसरण करना तथा दूसरे की छोड़ देना उचित नहीं होगा, अतएव उसने देनों उपायों की प्रहण किया। एक और वह अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने लगा, दूसरी श्रोर सन् १२२८ ई० में ख़लीफ़ा ने उसकी भारत का सम्राट्मान लिया। हमें इस बात का कोई पूरा प्रमाण नहीं मिलता कि अल्तिमश ने ख़लीफ़ा से यह स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न किया था या नहीं। कुछ भी हो ख़लीफ़ा ने अल्तिमश के लिए शाही पोशाक भेजा, उसे भारतीय साम्राज्य का सम्राट् स्वीकृत करने की सनद भेजी, श्रीर सम्राट् को उसके उपयुक्त उपिध भी प्रदान की। एक दिन नियुक्त किया गया जब अल्तिमश ने दरबार किया तथा वहाँ उसने पेशाक तथा सनद श्रंगीकार की श्रीर वहीं एक फ़रमान भी पढ़ा गया, जिसमें ख़लीफ़ा की श्रीर से यह घोषणा की गई थी कि "जो जो देश तथा समुद्र सम्राट् अल्तिमश ने जीते हैं तथा अपने अधिकार में किये हैं उनका वह सम्राट् नियुक्त किया जाता है"।" सम्राट् ने ख़लीफ़ा के दूर्तों को तथा अपने अमीरों की शिरोपाव दिये श्रीर इस अवसर पर देहली में बहुत आनन्द मनाया गया।

राजनैतिक दृष्टि से यह घटना बहुत ही महत्त्व की है। ख़लीफ़ा की स्वीकृति को पाकर अल्तिमश की सत्ता बढ़ गई। सिंहासन पर उसका अधिकार स्वीकृत हो जाने से अब विरोधियों को यह कहने का अवसर न रहा कि अल्तिमश का राज्य-सिंहासन पर कोई भी अधिकार नहीं था। अपने फ़रमान के द्वारा ख़लीफ़ा ने एक प्रकार से भारत के प्रत्येक मुसलमान को आज्ञा दी कि वे अल्तिमश तथा उसके उत्तराधिकारी को अपना स्वामो सममें तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करें। अब अल्तिमश का विरोध करना ख़लीफ़ा

ईलियट श्रोर डासन—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड २
 पृष्ठ २४३।

की आज्ञा का विरोध करने के समान था। ख़लीफ़ा ने देहली-साम्राज्य तथा उसके समाटो के पद का स्वीकार करके उनको न्यायसंगत माना और अब मुसलमानों को अल्तिमश का अधिकार तथा सम्राट-पद स्वोकार करना पड़ा।

ग्रल्तिमश ने ग्रपने ग्रधिकार को सुदृढ़ करने तथा भ्रपने पद की सत्ता बढ़ाने के लिए तलवार का भी सहारा लिया। तलवार की सहायता से अलत-सम्राट् के पद की मिश ने "एक पंथ, दो काज" वाली कहा-शक्तिशाली बनाने वत को चरितार्थ किया; उसने ऋपने के प्रयतः। पद को ही सुदृढ़ नहीं किया, किन्तु साम्राज्य को भी शक्तिशाली बनाया। साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था किन्तु अपने आकार के अनुरूप शक्ति उसमें न थी। साम्राज्य की शक्तिशाली बनाने के लिए सम्राट् का स्वच्छन्द होना अत्यावश्यक था। आधुनिक प्रजातन्त्र के पत्तवाले, स्वच्छन्द शासन की भले ही निन्दा करें, किन्तु इस बात को वे असत्य कभी भी नहीं बता सकते कि प्रजातन्त्र शासन-पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो मानव-समाज की एक विशेष अवस्था में ही उपयुक्त होती है। मध्यकाल मे स्वच्छन्द शासन ही शासन का एक-मात्र उपाय था, श्रीर इसी पद्धति के अनुसार संगठित साम्राज्य शक्तिशाली होते थे। बहुत से शासक निर्वल भी होते थे, श्रीर उनकी निर्वलता का लोग बुरा लाभ उठाते थे किन्तु इसके लिए भी यह उपाय था कि वह शासक सिंहासनच्युत कर दिया जावे। भारत में तो विशेषतया, "यूरोपीय होली रोमन साम्राज्य" के सम्राट् के पद के समान ही, भारतीय मुसलमान सम्राट् का पद जन-

नियुक्त था। कोई विशेष चुनाव नहीं होता था, फिर भी प्राय: वहीं व्यक्ति सम्राट् बनाया जाता था जिससे कि सेना तथा अमीर यह आशा करते थे कि वह शान्ति-पूर्वक सुरीति से शासन कर सके तथा जो व्यक्ति साम्राज्य की बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक विद्रोहों के भोकों से बचावे तथा इनके फल-स्वरूप साम्राज्य को कोई विशेष हानि न होने दे। इसी कारण उन दिनों भारत में स्वच्छन्द शासन का प्रवाह बहने लगा।

श्रल्तिमश ने तत्कालीन राजनैतिक स्थिति देख कर यह निश्चित किया कि उसे स्वच्छन्द वनना चाहिए। सारे साम्राज्य में केवल एक ही शक्ति होनी चाहिए क्योंकि जहाँ तक सत्ता एक पुरुष के हाथ में न हावे तथा जब तक सारे साम्राज्य-नीति को निर्धारित करने का म्रिधिकार एक ही व्यक्ति को न हो तब तक एक सुदृढ़ साम्राज्य का निर्माण करना कठिन था। त्र्यतः सिंहासनारुढ़ होकर त्र्यतिमश ने तत्कालीन राज-नैतिक अवस्था पर पूर्णतया विचार किया । मिनहड-सू-सिराज के शब्दों में — "जब आरामशाह मरा तब हिन्दुस्तान चार विभागों में विभक्त था। देहली श्रीर उसके श्रास पास के देश सुलतान शैद शमसुद्दीन ( ग्रन्तिमश ) के हाथ में थे। लखनौती का प्रान्त ख़िलजी सुलतानों के अधिकार में था। लाहौर का प्रान्त कभी मिलक ताजु-द्-दीन (इलदौज़) के हाथ में चला जाता ते। कभी मलिक नासिरुद्दीन कुवैचा के हाथ में ते। कभी सुलतान शमसुद्दीन के हाथ में ।" इस

१ ईल्यिट श्रीर डासन—हिस्ट्रो श्राफ़ इण्डिया, खण्ड २. पृष्ठ ३०१।

कारण ग्रल्तिमश के विचारानुसार यह ग्रावश्यक था कि

- (१) अपने प्रतिद्वन्द्वियो की दबावे, श्रीर मुसलमानो-द्वारा जीते हुए देशों का एकच्छत्र सम्राट् वने।
- (२) अपनी आज्ञा का जो लोग विरोध करे, उनकी आज्ञाकारी बनावे।

ग्रस्तिमश ने ग्रपना विरोध करनेवाले ग्रमीरो को दवा दिया श्रीर देहली, बदाऊँ, श्रवध, बनारस तथा सेवालिक पहाड़ियों के प्रान्तों पर ग्रपना पूर्ण ग्रधिकार जमा लिया। किन्तु उसकी सबसे बड़ा डर ग्रपने प्रतिद्वनिद्वयों का—इलदौज़ ग्रीर कुवैचा का—था।

इलदौज़ श्रीर कुवैचा दोनों ही सुलतान मुहम्मद ग़ोरी के गुलाम थे। जिस समय मुहम्मद ग़ोरी की मृत्यु हुई उस समय इलदौज़ पंजाव का स्वामी था, श्रीर कुवैचा सिन्ध का। जब कुतुब ने भारतीय साम्राज्य की नींव डाली, उस समय ये दोनों व्यक्ति अपने अपने प्रान्तों के स्वतन्त्र शासक बन वैठे। इलदौज़ स्वाधीन हो गया अमीरों की राय से श्रीर गज़नी के सिंहासन पर वैठा, किन्तु शीघ ही लाहीर के लिए कुतुब के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें इलदौज़ की हार हुई। कुतुब ग़ज़नी तक जा पहुँचा किन्तु ग़जनी में पहुँचते ही उसने ऐश्वर्य श्रीर विलासिता में अपना जीवन विताना आरम्भ किया, जिससे अफ़ग़ान अमीरों ने कुतुब को रवाना किया श्रीर कुतुब के लौटते ही पुनः इलदौज़ ग़ज़नी की गही पर

ईिल्यट ग्रेंगर डासन'—िहस्ट्री भ्राफ़ इण्डिया, स्ण्ड २ रा,
 पृष्ठ ३२३-४।

आ बैठा। परन्तु जब ख्वारीजाम के शाह ने अप्पृगानिस्तान पर आक्रमण किया तब तो इलदौज़ ने कुवैचा को हराकर लाहौर का प्रान्त लें लिया। इलदौज़ जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी को लाहौर के समान पास के प्रान्त में रहने देना अल्तिमश को क्योंकर ठीक मालूम होता। सन् १२१५ ई० में सरहद के लिए दोनों में युद्ध हुआ, इलदौज़ हारा, पकड़ कर देहली लाया गया। वाद में वह बदाऊँ भेज दिया गया और वहीं मार डाला गया।

इल्रुटीज के अधीन प्रान्तें। को साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया गया। अब कुबैचा पर चढ़ाई करने की बारी आई। सन १२१७ ई० मे उसके साथ युद्ध हुआ, कुवैचा हारा श्रीर उसने ग्रल्तिमश की ग्रधीनता स्वीकार कर ली। किन्तु कुवैचा को पूर्णतया नष्ट किये विना अल्तमिश को कहाँ चैन पड़ सकतो थो ? लेकिन कोई दस वर्ष बाद हो सन् १२२७ ई० में वह अपनी मनोकामना पूर्ण कर सका। उस साल ख्वारोजाम के शाह की सेना मंगोलों के हाथों हार कर भागती हुई सिंध मे पहुँची। जब कुबैचा ने शाह की इस सेना को हराकर सिन्ध से भगा दिया, तब तो अलतिमश ने उसे शरण दी, श्रीर उनकी सहायता करने के मिस से उसने कुबैचा पर त्राक्रमण किया। अल्तमिश के आगमन का हाल सुनकर कुवैचा अपना सारा कोष लेकर बख़र के क़िले में चला गया। अरुतिमिश ने इधर उच्छ के किले का घेरा डाला श्रीर कोई तीन मास में उसे ले लिया, तब तो कुवैचा बहुत ही हतोत्साह हो गया ग्रीर सन्धि करने के लिए अपने लड़के को अल्तमिश के पास भेजा। किन्तु अल्तमिश ने कुवैचा के लड़के की

क़ैंद कर लिया। अब तो कुबैचा को सर्वत्र निराशा हो निराशा देख पड़ने लगी। कुछ दिनों के बाद वह ह्व जाने से मर गया। वह कैसे ह्वा—नाव के उलट जाने से ह्वा या आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद पड़ा—इस विषय पर कोई भी निश्चित मत नहीं दिया जा सकता क्योंकि तबकात-इ-नासिरी में दोनों ही बातों का उल्लेख किया गया है। कुछ भी हो कुबैचा को मृत्यु से अल्तिमश को एक बड़ी विपत्ति का अन्त हो गया।

अपने दें। बड़े बड़े प्रतिद्वनिद्वयों को नप्ट करके अल्तिमश ख़िलजियों की शक्ति नष्ट करने चला। केवल लखनौती का ही प्रान्त ख़िलजियों के अधिकार में था। कुतुव की मृत्यु के अनन्तर ख़िल्जियों ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी। अलीमर्दन ने "अलाउद्दीन" नाम धारण करके अपने की एक स्वतन्त्र सुलतान घोषित किया। खुतवा भी उसो के नाम से पढ़ा जाने लगा। ऋपने नाम के सिक्के भी जारी किये। ग्यासुद्दीन ने भी अलीमर्दन का अनुकरण किया। जाज़नगर, तिरहुत, गौड़ अपदि देश उसने जीत लिये। सन् १२२५ ई० में अल्तिमश ने इनके विरुद्ध सेना भेजी, श्रीर उन्होंने उसकी **अधीनता स्वीकार कर ली, किन्तु ज्यों**ही शाही सेना लौट गई, ख़िलजियों ने विहार में नियुक्त शाही सूवेदार को निकाल वाहर किया। त्रवध का स्वेदार नासिरुद्दोन महमूदशाह सेना लेकर चढ़ आया; गयासुद्दीन के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें ग्यासुद्दीन मारा गया। ख़िलजी अमीर कैंद कर लिये गये, सारा देश जीतकर देहली के साम्राज्य के म्रान्दर्गत कर लिया गया। किन्तु कुछ ही वर्षीं के श्रनन्तर ज्योंही नासिरुद्दीन मरा, पुन: विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस बार अल्तिमश स्वयम् चढ़ आया, सारे शंत में शांति स्थापित की, और मिलक अलाउद्दीन जानी को सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार अल्त-मिश ने भारत में मुसलमानों-द्वारा जीते गये प्रान्त में अपना एकच्छत्र अधिकार जमाया।

जब ग्रल्तिमश ग्रपनी सत्ता स्थापित करने में लगा हुआ था, भारत पर आनेवाली एक महान् विपत्ति के वादल उत्तर-पश्चिमीय दिशा में उमड़ चंगेज़र्ज़ा के आक्रमण रहे थे। दूर से आती हुई घटा में का भय। चपला की चमचमाहट दिखाई देने लगी थो, श्रीर बादलों का घार गर्जन भी सुनाई पड़ने लगा था। यह अप्रापत्ति थी, "चंगेज़ख़ाँ का आक्रमण।" मङ्गोल चंगेज़ के सेनापतित्व में समस्त मध्य एशिया को रौंद रहे थे। मङ्गोल बहुत ही निर्दयी थे, श्रीर चङ्गेज कूरता में भी सबसे वाजी मारता था। बुखारा मे उसने भयंकर मारकाट मचाई, श्रीर उसके श्राक्रमण-फलस्वरूप ख्वारी ज़ाम साम्राज्य नष्ट हो गया । ख्वारीज़ाम का म्रन्तिम शाह, जलालुद्दीन, मङ्गोलों के भीषण प्रवाह से डर कर भागा। उसने सिन्ध नदी के तीर पर उनसे युद्ध करने की तैयारियाँ कीं, अल्तिमिश के पास देहली में रहने के लिए स्थान भी माँगा। परन्तु श्रल्तमिश जानता था कि जलालुद्दीन को शरण देना, चंगेज़ को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित करने के समान है। अत: अल्तिमिश ने उत्तर दिया कि देहली की आबोहवा उसे मुत्राफ़िक नहीं आवेगी श्रीर जलालुद्दीन के दूत की मरवा

डाला। सिन्धु के तट पर भीषण युद्ध हुआ, एक वार ते। जलालु हीन ने मङ्गोलों की सेना के मध्यभाग में गड़वड़ी पैदा कर हो दी किन्तु अन्त में उसकी मुँह की खानी पड़ी। तब ते। जलालु होन अपनी स्त्रियों तथा बचो की छाड़ कर भागा। क्यों कर जलालु होन पुनः ईराक पहुँचा, इस विषय पर निश्चित रीति से कुछ नहीं कहा जा मकता है। यह बात अवश्य सत्य है कि जलालु होन बिना अधिक गड़वड़ मचाये भारत से रवाना हो। गया। केवल एक ही वात उल्लेखनीय है कि कुवैचा के हाथों जलालु होन की हार का बहाना करके अल्तिमश ने कुवैचा को नष्ट कर दिया।

चंगेज़्ख़ाँ का भो इरादा बदल गया, उसकी आखें पश्चिम की ओर लगी हुई थीं, इधर मङ्गोलों की भारत की गरम आबोहवा सहन नहीं हुई, अतः मङ्गोलों का प्रवाह लौट गया, भारत पर आते हुए एक विध्वंसकारी त्फ़ान की गित बदल गई। आपित की काली घटा चढ़ने लगी थो, किन्तु ऊपर तक नहीं पहुँची। गड़गड़ाहट बहुत हुई, किन्तु एक कोने में चढ़ कर लौट गई। जिस शीघ्रता के साथ यह घटा चढ़ी थो, उसी जल्दी के साथ उतर भी गई। अगर चढ़ आती तो क्या होता, भारत की क्या हानि सहनी पड़ती, उसका कौन अन्दाज़ा लगा सकता है?

चंगेज़ लौट गया, किन्तु कई मङ्गोल अप्रगानिस्तान आदि प्रदेशों में बस गये। एक बार उन्हें भारत की राह का पता लग गया। अब वे आगामी भविष्य में भारत पर निरन्तर आक्रमण करने लगे। मङ्गोलों के आक्रमणो का भारतीय सम्राटों की नीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आगामी सम्राटों के लिए उत्तर-पश्चिमीय सीमान्त-प्रदेशों की रत्ता करना एक महत्त्व का प्रश्न हो गया।

अल्तिमश ने उत्तरी भारत पर अपनी सत्ता जमा ली; प्रायः सारे उत्तरी प्रदेश जीत लिये गये, अब न ते। कोई प्रतिद्वन्द्वी

रहा श्रीर न कोई महत्त्व का विरोधी, श्रीन्तम प्रश्न। बाह्य ग्राक्रमणों का डर भी न रहा। साम्राज्य की वृद्धि क्लीफ़ा की श्रीर से ख़िलश्रृत पाने के कारण उसका शासन श्रीधक सुदृढ़ हो

गया । अब अल्तिमिश ने अपना साम्राज्य बढ़ाने की सोची ।

सन् १२२६ ई० में रणथम्भोर का क़िला जीत लिया गया श्रीर दूसरे ही साल सिवालिक पहाड़ियों मे स्थित मण्डोर का किला भी हस्तगत कर लिया गया। किन्तु सन १२३० ई० के अनन्तर उसने दक्तिण की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये। सन १२३१ ई० में ग्वालियर पर धावा किया श्रीर किलो का घेरा डाला। मंगलदेव ने किले की रत्ता करना आरम्भ की; श्रीर कोई ग्यारह मास तक वह सफलतापूर्वक सामना कर सका, किन्तु अन्त में एक दिन रात्रि के समय भाग निकला। मंगलदेव के कई सैनिकों को मृत्यु-दण्ड दिया गया श्रीर इस किलो का पूर्ण प्रवन्ध किया गया । सन् १२३१ ई० में मालवे पर चढ़ाई की। मिसन का क़िला जीत लिया, वहाँ का कोई ३०० वर्ष का पुराना एक मन्दिर नष्ट कर दिया गया। वहाँ से सम्राट् उज्जैन की स्रोर बढ़ा श्रीर उसे भी शीघ ही हस्तगत कर लिया। "यहाँ महाकाली का एक मन्दिर तथा सम्राट्

विक्रमादित्य की एक मूर्ति थी। महाकाली की पत्थर की मूर्ति तथा अन्य तॉबे की मूर्तियों की सम्राट् देहली ले गया।

अन्तिम बार सम्राट् ने सन् १२३५ ई० में बनियाँ पर धावा मारा, किन्तु शीघ ही वह बीमार हो गया श्रीर इसी कारण उसे लीट स्नाना पड़ा। "कोई २५ वर्ष तक लगातार युद्ध करते करते स्रब अल्तिमश की शक्ति इतनी चीण हो गई थी कि वह बन्द पालकी में लेटा हुस्रा देहली को लीटा। ज्यांतिषियों तथा हकीमों ने बहुत प्रयत्न किये किन्तु ज्यों ज्यों दवा की गई, मर्ज़ बढता ही गया श्रीर स्नन्त मे सन् १२३५ ई० मे स्नपने महल ही मे वह इस लोक को छोड़ दूसरे लोक को सिधारा।"

इस प्रकार किठन परिश्रम करके अल्तिमश ने साम्राज्य का नींव डाली। अल्तिमश ही भारतीय मुस्लिम सामाज्य का सचा संस्थापक था। इसी कारण हम प्रोफ़ेंसर ईश्वरीप्रसाद के इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि— "गुलाम सम्राटों में अल्तिमश ही सबसे महान् था"।"

यदि यहीं अपना विवरण समाप्त कर दें तो हम लेन-पूल के इस कथन को कि "मध्यकालीन भारतवर्ष का इतिहास

९ ईलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड २, पृष्ठ ३२ म ।

२. ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ट १४६।

तत्कालीन बादशाहाँ, उनकी राजसभात्रो, तथा उनके युद्धों ही

हिन्दू-मुस्लिम सभ्यता का संघर्षण तथा सम्मिश्रण । नवीन सभ्यता का प्रादुर्भाव। का चिट्ठा है, उसमे जातीय जीवन के विकास तथा हास स्रादि बातें का विवरण नहीं है, पूर्णतया चरितार्थ करेंगे। जब लेनपूल साहब उपरोक्त

वाक्य लिख रहे थे, तब वे इस बात को भूल गये थे कि भारत भी अन्य राष्ट्रों के समान एक राष्ट्र है तथा उसकी सभ्यता में भी परिवर्तन होता है। यदि भारतवर्ष के इतिहास का ठीक ठीक रीति से अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट देख पड़ता है कि मध्यकाल में भी भारतीय सामाजिक जीवन तथा सभ्यता में निरन्तर परिवर्तन हुए हैं। अल्लिमश के शासनकाल में ये परिवर्तन अदृष्ट रूप से प्रारम्भ हुए थे।

हम ऊपर इस बात का विवरण दे चुके हैं कि अल्तिमश ने क्योंकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित किया। किन्तु इन घटनाओं का भारत के राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, जितना कि इस समय प्रारम्भ होनेवाले कई अदृष्ट परिवर्तनों का पड़ा। अल्तिभश की भारतीय इतिहास में एक अपूर्व स्थान प्राप्त है। उसका शासनकाल भारतीय समाज के इतिहास का एक विशेष महस्व का अभ्याय है। अल्तिमश के शासनकाल की विशेषता उसकी विजयों तथा उसकी साम्राज्य-स्थापना के कारण नहीं है, क्योंकि समय के साथ वह साम्राज्य नष्ट हो गया और आज अल्तिमश के उन दिनों की याद दिलाने के लिए कुछ भग्न खण्डहरों के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं है, किन्तु अल्तिमश का शासनकाल अपनी एक दूसरी ही प्रकार की विजय के लिए प्रसिद्ध है। इस विजय-विशेष के चिह्नों की मिटाना ग्रसम्भव के समान है। यह विजय सभ्यता की विजय थी।

जब अरबों की विजय के समय प्रथम वार मुिल्लम-विचार-शैली तथा सभ्यता का हिन्दू-विचार-शैली और सभ्यता के साथ संघर्षण हुआ, उस समय भारत का पतन नहीं हुआ था। विजयी होकर भी अरबों ने सभ्यता, विद्या आदि के लिए भारत के सम्मुख मस्तक भुकाया। अरव की सभ्यता ने नत-मस्तक होकर भारत की सभ्यता से पाठ पढ़ा। प्रथम संघर्षण के समय पाश्चात्य देशों ने भारत की अपना गुरु माना और अपने प्रारम्भिक दिनों मे दार्शनिक तथा धार्मिक आदशों के विकास में इस्लाम-धर्म ने भारतीय आदर्शों को ग्रहण किया। परन्तु अरबी-सभ्यता का भारतीय सभ्यता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा।

महमूद गृज़नी के समय में भी भारतीय सभ्यता पर मुिस्तम सभ्यता का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। महमूद ने कई आक्रमण किये किन्तु प्रत्येक बार आधी की नाई दल-बादल लिये वह भारत पर चढ़ आता और उसी प्रकार लूट-खसीट कर लीट जाता था। महमूद के समय में पंजाब के थोड़े से भाग के अतिरिक्त कहीं भी मुसलमानों ने अपना साम्राज्य नहीं जमाया। पुनः उस समय भारत में मुसलमान भी नहीं आ बसे थे; अतः ऐसे समय दोनों सभ्यताओं का कुछ भी पारस्परिक प्रभाव पड़ना असम्भव था।

किन्तु जब मुहम्मद गोरी ने त्राक्रमण किये श्रीर क़ुतुब के सेनापतित्व में जब समस्त उत्तरी भारत पर त्रपना अधिकार जमा लिया गया, तब मुसलमान सर्वत्र फैल गये। वे एक नूतन सभ्यता तथा धर्म के प्रचारक थे; उनके राजनैतिक तथा धार्मिक विचार श्रीर उनके आदर्श भारत के लिए एक अनोखी वस्तु थो। उन पर प्राथमिक काल में भारतीय विचारों का प्रभाव पड़ा था, किन्तु इन विचारों का ऐसा सिम्मिश्रण हो गया, नये ढाँचे में ऐसे ढल गये, कि श्रव उन्हें भारतीय कहना उचित नहीं। सभ्यता के इतिहास का जो ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, उन्हें यह स्पष्टतया देख पड़ता है कि प्रारम्भिक दिनों में मुस्लिम सभ्यता पर भारतीय सभ्यता का क्या प्रभाव पड़ा था। किन्तु जब मुस्लिम सभ्यता के साथ द्वितीय वार संघर्षण हुत्रा उस समय जो जो भारतीय विचार इस्लाम-धर्म में समाविष्ट हो चुके थे वे भारतीय होकर भी पराये हो गये । इधर भारतीय सभ्यता का भी पतन होने लगा । मुसलमानों के आगमन से इस पतनोन्मुख सभ्यता को भीषण ठेस लगी। अतः जब भारतीय समाज में मुसलमान घुस पड़े तथा उनके साथ निरन्तर सहवास होने लगा ते। भारतीय समाज पर मुस्लिम सभ्यता का अदृश्यरूपेण प्रभाव पड़ने लगा श्रीर भारतीय आदर्शी तथा विचार-धारा में धोरे धोरे परिवर्तन होने लगे।

मुसलमानों के पहले जितने भी आक्रमणकारी भारत में आ बसे थे, उनका धर्म न ते। इस्लाम का सा सरल और स्पष्ट था और न उनका राजनैतिक संगठन ही इतना सुदृढ़ था अतः आते ही वे विशाल भारतीय समाज में समा गये और अब उनके विशेष इतिहास का पता भी नहीं लगता। परन्तु हिन्दू-समाज मुसलमानों को अपने अंचल में लीन नहीं कर सका। इस विशेषता के कई कारण थे। मुसलमानों का संगठन सुदृढ़

था। उनका धर्म सरल तथा स्पष्ट था श्रीर उनमें नवीन धर्म का जोश तथा धार्मिक कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई थी। अन्तिम किन्तु सबसे महत्त्व का कारण यह था कि हिन्दू-धर्म तथा समाज संकीर्ण हो गये थे, वे पतन की ग्रीर बड़े वेग से दौड़ रहे थे, उनकी शक्ति चीग हो रही थी, अतः . श्रन्य त्राक्रमणकारियों के समान मुसलमानों को भी त्रपनी विशाल देह में समाविष्ट करने की शक्ति हिन्दू-समाज तथा हिन्दू-धर्म में नहीं रह गई थी। इसी कारण भारत में प्रथम बार दो भित्र भित्र सभ्यताएँ तथा पूर्णक्रपेण विपरीत दो विभिन्न धर्म साथ ही साथ रहने लगे। इन दोनों सभ्यतात्रों में जो भेद था वह स्पष्टतया दिखाई दे रहा था, ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतया विपरीत थीं। अतः यह असम्भव था कि सम्पर्क होने पर भी दोनों एक दूसरे के प्रभाव से प्रभा-वान्वित न हों। यह प्रभाव ्कुनुब के शासनकाल मे प्रारम्भ हुम्रा या किन्तु म्रल्तिमश के समय यह बहुत कुछ वढ़ गया था श्रीर इसकी गति भी बढ़ रही थी। अल्तिमश ने मुस्लिम साम्राज्य को सुदृढ़ किया, ग्रतः ग्रव इन दोनों सभ्यताओं का संघर्षण होने लगा, ये पारस्परिक अन्तिमिश के शासनकाल में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने लगे।

सभ्यताश्रों का सम्मिश्रण किन किन घाराश्रों में प्रारम्भ हुश्रा ? इसी कारण अल्तिमश के शासन-काल को भारत की हो नहीं, किन्तु संसार की सभ्यताओं के इतिहास में एक महत्त्व-पर्ण स्थान प्राप्त है। दोनों धर्मी का

सम्पर्क तथा सभ्यताओं के सम्मिश्रण का प्रभाव तीन-चार भिन्न भिन्न धाराओं में दृष्टिगोचर होता है।

प्रथम तो यह प्रभाव कला में स्पष्टतया देख पड़ता है। मुसलमान स्वयं कला में इतने दत्त न थे, किन्तु मुसलमान सम्राटों में इतनी बुद्धि अवश्य थी कि (ग्र) कला। उन्होंने भारतीय सभ्यता की उसके त्रादशों तथा शैली को समूल नष्ट नहीं किया। उन्होंने इन्हें ग्रपने धार्मिक विचारों तथा ग्रादर्शीं के ढाँचे मे ढाला श्रीर अपने जीवन को सुखमय तथा अपने विचारों को पूर्णतया प्रदर्शित करने के प्रयत्नों में अनजाने ही एक नवीन भारतीय शैली की जन्म दिया। यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने हिन्दू कारीगरों को इस्लाम-धर्म के नियम तथा विधियों का पालन करने के लिए बाध्य किया ध्रीर इस प्रकार अज्ञातरूपेण भारतीय कला को नवीन स्वरूप देकर नूतन मार्ग पर अप्रसर किया तथा उसकी उन्नति में सहायता दी। <sup>१</sup> यह प्रवाह प्रथम बार स्पष्ट रीति से अल्तिमिश के शासन-काल मे प्रवाहित हुआ। उसके समय

में बने हुए मीनार, मसजिदें स्रादि इस वात के प्रत्यत्त प्रमाण

हैं कि भारतीय शिल्पकारों ने ग्रपने नवीन विजेताग्रों के

**त्र्रादर्शों का परिपालन करना त्र्रारम्भ कर दिया था । कला** 

भारतीय ही थी, क्षेवल उसमें नवीन म्रात्मा का संचार हुम्रा।

भारतीय शिल्पकार ही नवीन शैली के कर्ता थे; उन्होंने

प्राचीन शैली की इस रीति से परिवर्तित कर दिया कि नवीन

विचारों का उनमें समावेश हो सके, तथा नवीन ग्रादर्शी

का पालन किया जा सके। अल्तिमश का शासनकाल

१. हेवलः—हिस्ट्री आफ़ श्रायर्न रूल इन इण्डिया, पृष्ठ २६४।

ही कला के इतिहास में इस भारतीय मुस्लिम-शैली का जन्म-काल है।

दूसरा प्रभाव साहित्य पर पड़ा। यद्यपि हिन्दो भाषा का ग्रारम्भ कोई ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से गिना जाता है,

किन्तु मुसलमानों के भारत मे बस जाने (व) साहित्य। पर इस भाषा ने एक विशेष स्वरूप ग्रहण करना प्रारम्भ किया। मिश्रवन्धुत्रों के कथनानुसार इस समय "क्रम से हिन्दी भाषा विकसित है।ते होते नये रूप में त्राने लगी थी श्रीर चन्द की भाषा से वह प्रथक् देख पड़ती है। त्र्रतः इन कवियों के साथ (मोहनलाल द्विज संवत् १२४७, स्रादि) प्राचीन हिन्दी का द्वितीय समय स्रारम्भ होता हैं।" यह स्पष्ट है कि मुसलमानों के सम्पर्क से भाषा पर भी प्रभाव पड़ रहा था श्रीर अल्तमिश के दिनों में ही उस प्रवाह का आरम्भ हुआ था जो अमीर खुसरो की लेखनी से व्यक्त हुन्रा। इन्हीं दिनों हिन्दी भाषा पर फ़ारसी भाषा का वह प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप एक नवीन शैली का उद्गम हुआ, जिसका प्रथम उपयोग अमीर खुसरो ने किया तथा जो "खड़ी बोली" कहाई। यह भी कहना ऋत्युक्ति नहीं होगी कि अल्तमिश के समय में ही उदू भाषा का जन्म होने लगा था। भारतीयों की हिन्दी तथा मुसलमानों की फ़ारसी भाषा के सिन्मश्रण के परिणाम-स्वरूप एक सम्मिश्रित नूतन भाषा का उद्गम हुन्रा जो "उर्दू"

भिश्रवन्धुः—मिश्रवन्धुविनाद, प्रथम भाग, द्वितीय संस्करण,
 पृष्ठ ६१।

या "पड़ाव की भाषा" कहलाने लगी। जब से भारत में मुसलमान बस गये तथा उनका भारतीय प्रजा से सम्पर्क होने लगा तब से ही इस भाषा के उद्भव का प्रारम्भ हुआ। अमीर ख़ुसरों ने जब साहित्य में उर्दू-भाषा का प्रयोग किया तब यह स्पष्ट हो गया कि इस भाषा का विकास हो रहा था श्रीर इसके साहित्य की धारा वहने लगी थी। यद्यपि बलवन के शासनकाल मे अमीर ख़ुसरों ने उर्दू-भाषा की अपनाया, किन्तु यह स्पष्ट है कि इस भाषा का जन्मकाल अल्तिमिश का शासनकाल ही समभा जाना चाहिए।

तीसरा प्रभाव दोनों धर्मों में होनेवाले परिवर्तनों से स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। इस वात का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि भारतीय इस्लाम-धर्म का उसकी जन्म-भूमि से कोई सम्पर्क नहीं रहा, अतः यहाँ इस्लाम-धर्म अपने एक नये हो स्वरूप में विकसित होने लगा। हेवेल के शब्दों में "भारतीय इस्लाम-धर्म, प्रारम्भिक इस्लाम-धर्म से इतना विभिन्न हो गया कि वगदाद या कैरो-निवासी इस्लाम-धर्म के धुरन्धर विद्वानों को तुलना करने पर भारतीय इस्लाम-धर्म में तथा अन्य विधर्मों में अधिक भेद नहीं प्रतीत होता"। अल्लिमश के समय में ही प्रथम बार भारतीय मुसलमानों का अन्यदेशीय मुसलमानों से सम्बन्ध-विच्छेद हुआ। यद्यपि विद्वानों, यात्रियों तथा सैनिकों का आना जाना होता रहा, किन्तु फिर भी जब से भारत में स्वतन्त्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई

१. धेवेल:—हिस्ट्री श्राफ़ दी श्रार्यन रूल इन इण्डिया, पृष्ठ ३३०-१।

तव से भारतीय मुसलमानों का अन्य देशीय मुसलमानों के साथ कोई भी राजनैतिक सम्बन्ध नहीं रह गया। पुन: चंगेज़ के त्राक्रमण ने भारतीय साम्राज्य के पड़ोसी मुस्लिम राज्यों को नष्ट करके भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम सभ्यता तथा धर्म के विकास के स्थानों से सब प्रकार से विच्छित्र कर दिया। इधर भारत में हिन्दू-धर्म संकीर्ण हो गया, ऋात्म-रत्ता तथा ऋपने ऋपने ऋस्तित्व को बनाये रखने के लिए हिन्दुओं ने अपने जातीय बन्धन तथा धार्मिक विचारो को कड़ा कर दिया। उत्तरी भारत के हिन्दू राज्यो के नष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मण संरचणार्थ सुदूर दिचण देशों को भाग गये श्रीर दिल्ला भारत मे आर्थें को सभ्यता का फैलाया, तथा उसे विकसित होने में सहायता दी । इन विद्वानों के दिलाण जाने का एक दूसरा प्रभाव यह भी पड़ा कि कुछ काल के अनन्तर सुदूर दिचण मे भक्तिमार्ग का प्रारम्भ हुआ। जपरी दृष्टि से यद्यपि मुसल-मानों द्वारा उत्तरी भारत-विजय मे तथा दिचण में भक्तिमार्ग के प्रारम्भ मे कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता है किन्तु यदि सूचमरूप से विचार किया जावे तो इन दो घटनात्रों मे बहुत सम्बन्ध है। प्रोफ़ेसर ईश्वरीप्रसाद भी लिखते हैं कि-"राज्यशासन-सम्बन्धो सांसारिक बातो से कोई सम्बन्ध न रहने के कारण अब हिन्दुओं को बुद्धि धार्मिक वातों मे प्रस्फ़टित होने लगी श्रीर सुधारको के नये नये दल निकले रे.....।"

१. ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४२७।

यह बात सत्य है कि ये सब प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे प्रस्कृटित होने लगे, किन्तु इस बात से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की सुदृढ़ नींव जमने के साथ हो धीरे धीरे ये परिवर्तन होने लगे थे।

चौथा प्रभाव शासन-प्रणाली पर पड़ा। भारत में ऋपना साम्राज्य स्थापित करते ही मुसलमानों को प्रतीत हुआ कि देश-कालानुसार उन्हें भी अपने राज-(इ) शासन-प्रणाली नैतिक आदर्शों तथा शासनपद्धति मे श्रनेक परिवर्तन करने पहेंगे। भारत की **मौगोलिक, राज**-नैतिक तथा सामाजिक दशा के उपयुक्त अपने आदर्शी की वनाना उन्हें ऋत्यःवश्यक प्रतीत हुम्रा। भारतीय साम्राज्य के शासनार्थ उन्होने भारतीय पद्धति को ही यहण किया। यद्यपि यह पद्धति उनके लिए विदेशीय विचारों तथा आदशीं पर स्थित थी, फिर भी मुसलमानों को यह उचित प्रतीत हुआ कि उसमें **अधिक परिवर्तन न करें ।" इस विचि**त्र सिम्मिश्रण के फलस्वरूप प्रारम्भ में इस पद्धति में कई दोष तथा बुराइयाँ उत्पन्न होगई किन्तु समय के साथ ही वह धीरे धीरे परिष्कृत होगई तथा विकसित होकर मुग्ल-काल में अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हुई। इस सम्मिश्रित पद्धति का उद्गम अल्तमिश के ही काल में हुआ था। ज्यें। ज्यें। वह मुसलमानों की यत्र तत्र बिखरी हुई शक्तियों की एकत्रित करके साम्राज्य को निर्माण करने लगा, त्यों त्यों उसे यह

१ हेवेचः —हिस्ट्री श्राफ दी श्रायनरूव इन इण्डिया, पृष्ठ २६ म

अत्यावश्यक प्रतीत हुआ कि शासन को सुसंगठित करने के लिए एक पद्धित निश्चित करनी पड़ेगी। बहुत कुछ सोच-विचार करके उसने एक सम्ल तथा उपयुक्त पद्धित हुँ निकाली, जो भारतीय पद्धित का हो एक परिवर्तित रूप थी। अल्तिमश के शासन-काल मे इस सिम्मिश्रित-पद्धित का उद्धि हुआ। साम्राज्य-सम्बन्धी उनके विचारों में, आदर्शें। में तथा उनके प्रयोगों में कहाँ तक परिवर्तन हुए इस बात का उल्लेख हम तीसरे अध्याय में ही कर चुके हैं।

अन्तिम ज्ञेय प्रभाव भारत के आर्थिक संगठन पर पड़ा। अल्तिमिश ने भारत में अरवी सिकों का प्रचार करके देश के

(च) नवीन सुद्राएँ तथा श्राधिंक परिवर्तन त्र्यार्थिक संगठन में क्रान्ति कर दी। भारत में अब नये नये सिक्के चले इनका मान तथा परिमाण विलकुल ही विभिन्न था। अल्तिमश के इस

परिवर्तन से मध्यकालीन मुसलमानी बादशाहों के सिकों का इतिहास प्रारम्भ होता है। उसने प्रथम बार १७५ घेन के तील का चॉदी का टंका चलाया जी बाद मे भारत का प्रामाणिक सिका (Standard com) हो गया।

इस प्रकार भारत में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे थे, राजनैतिक चेत्र के साथ भारत के सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में भी क्रान्ति के चिह्न दिखाई पड़ रहे थे। अल्तिमश के शासन-काल में केवल भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना ही नहीं हुई किन्तु एक नूतन भारतीय मुस्लिम सभ्यता का भी उद्गम होने लगा। एक नवीन सिम्मिश्रित सभ्यता का धीरे धीरे प्रादुर्भाव हुआ। नृतन राजनीति प्रारम्भ हुई श्रीर मुस्लिम ग्रादर्शों पर भारत की स्पष्ट श्रीर श्रीमट छाप लग गई। भारतीय सभ्यता के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ।

## ४ बल**बन**

## बलबन-परिवर्तन-काल।

राष्ट्रीय जीवन का प्रवाह निरन्तर बहता रहता है। किन्तु काल के साथ उस प्रवाह की गति में, उसके स्वरूप ऋादि में, निरन्तर परिवर्तन होता जाता है। भिन्न भिन्न समय की विभिन्नतात्रों में भो एकता पाई जाती है, श्रीर इसी एकता से प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास गुँथा रहता है। राष्ट्र के इतिहास में समय समय पर पाई जानेवाली विभिन्नता के श्राधार पर इतिहासकार उस राष्ट्र के इतिहास को भिन्न भिन्न कालों मे विभक्त करते हैं। प्रेाफ़ेसर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि "राष्ट्र के इतिहास में एक साथ ही महान परिवर्तन बहुत कम होते हैं, श्रीर एक काल धोरे धीरे अदृष्ट रीति से दूसरे काल मे परिगात हो जाता है। प्रायः ऐसा होता है कि परिवर्तन-काल मे उन महत्त्व-पूर्ण परिवर्तनों के कर्ता, राष्ट्रीय इतिहास के वे नाट्यकार, स्वयं ग्रपने कार्य का महत्त्व नहीं जानते। एक क्रान्ति सी हो जाती है, हमारो राजनैतिक तथा सामाजिक दशा में परिवर्तन हो जाता है 🗙 🗴 हमारे विचार श्रीर त्रादर्श, नये काल के अनुसार नये ढाँचे मे ढलने लगते हैं फिर भी हम यह नहीं जान पाते हैं कि जिस महीतल पर हम खड़े हैं, उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है श्रीर शायद हम ही उस परिवर्तन के कर्ता हैं। हम अनजाने ही महान क्रान्तियों के कारण तथा कर्ता बन जाते हैं, ग्रौर फिर

भी कदाचित् ही हमें उस महान् प्रभाव का पता लगता है, जो समकालीन इतिहास पर पड़ता है, तथा काल का जो महान् प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उसका भी हमे पता नहीं लगता ।"

पुन: जब इस प्रकार क्रमश: होनेवाली शान्त क्रान्तियाँ होती हैं, उस समय हम निश्चितरूपेण यह नहीं कह सकते कि किस समय प्राचीन काल का अन्त हुआ परिवर्तन-काल । तथा कहाँ से नवीन काल प्रारम्भ होता है। ये परिवर्तन इतने धीरे तथा अदृश्यरीति से होते हैं कि हम उनके प्रारम्भ होने की तिथि निश्चित नहीं कर सकते। किन्हीं अज्ञात कारणों से परिवर्तन का आरम्भ हो जाता है, श्रीर धीरे धीरे चलता हो जाता है; प्राचीन चिह्न तथा प्राचीन पद्धतियाँ मिटने लगती है श्रीर दिनोंदिन नवीन पद्धतियाँ स्पष्टतर होने लगती हैं, अतः जिस काल में समाज में परिवर्तन होता है, जब समाज विकास को अप्रसर होता है, उस काल की गणना किस काल में -- श्राचीन या नवीन में -- की जानी चाहिए, यह इम नहीं बता सकते। परिवर्तन-काल में प्राचीन तथा नवीन विचारों का विचित्र सम्मिश्रण होता है। इसी कारण ऐसे काल मे शासन करनेवाले शासकों के शासनकाल की किसी काल-विशेष में गणना नहीं की जा सकती। उनकी नीति में नवीन विचारों तथा नवीनकाल का प्रभाव होने लगता है। किन्तु फिर भी उनकी पद्धति, कार्य-शैली, वही प्राचीन ही

१ ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, इट्रोड-क्शन, पृष्ठ (i)

होतो है। ऐसे सम्राट् नृतन प्रकार से विचार करते है, किन्तु उनके कार्य करने की पद्धति प्रायः वही पुरातन ही रहती है। बलबन का शासनकाल, सर्वथाभावेन ऐसे ही परिवर्तन काल का एक अच्छा उदाहरण है। प्रारम्भिक मुस्लिम साम्राज्य की शासननीति फ़ारस अादि देशो की नीति से बहुत ही थोड़ी विभिन्न थी, किन्तु अल्तिमिश के शासनकाल से ही भारतीय परिस्थिति का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा था। भारत के देश, काल तथा प्राचीन सभ्यता के प्रभाव से मुस्लिम शासक तथा उनकी नीति प्रभावान्वित हुए बिना नही रह सके श्रीर इस प्रभाव के फलस्वरूप जो परिवर्तन हो रहे थे वे बलबन के शासनकाल में धीरे धीरे स्पष्टतर होते गये। बलवन की नीति में भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। उसकी कार्य-पद्धति तथा नीति मे हम प्राचीन तथा नूतन दोनों प्रभावों का सिम्मिश्रण पाते हैं। बलवन के शासनकाल मे परिवर्तन हुन्रा श्रीर धीरे धीरे सेना-प्रधान शासन उन्नति-शील स्वच्छन्द शासन मे परिग्रत हो गया।

बलबन का शासन-काल मुस्लिम साम्राज्य तथा भारत

मे मुस्लिम राजनीति के विकास की
विशेष रूप से प्रदर्शित करता है। प्रथम
तो शासकों के विचारो तथा साम्राज्य
की नीति में परिवर्तन हुआ। भारत इस्लाम की जन्मभूमि
से बहुत दूर होने के कारण अरब, फ़ारस आदि देशों की
अपेचा धार्मिक, सामाजिक तथा
(अ) साम्राज्य की
नीति मे।
विभिन्न थी। कुरान-द्वारा निधारित

शासन-पद्धति तथा राजनैतिक नियम उन्हीं देशों में उपयुक्त थे श्रीर उनका भारत में अत्तरशः पालन करना कठिन था। अतः मुसलमानों को भारत में त्राते ही अपनी शासन-पद्धित में ग्रत्यावश्यक परिवर्तन करने पड़े। मुसलमानों को भारतीय शासन-पद्धति को भी बहुत कुछ अपनी राजनीति में स्थान देना पड़ा। जब प्रथम बार भिन्न भिन्न ग्रादर्शों पर स्थित दो भिन्न भिन्न पद्धतियों का सिम्मिश्रण किया गया ते। प्रथम परिणाम यह हुआ कि दोनों में बहुत संघर्षण हुआ स्रौर कई दोष तथा बुराइयाँ उठ खड़ी हुई । किन्तु समय के साथ दोनों पद्धतियेां में इतने अत्यावश्यक परिवर्तन हो गये कि अब संघर्षण का अन्त हो गया तथा दोनों के मेल से एक नवीन सम्मिश्रित पद्धति ढली। उदाहरणार्थ, सम्राट्के पद की ही लीजिए। नियमानुसार ते। वह केवल मुसलमानों का चुना हुआ नेता था, किन्तु भारतीय विचार पूर्णतया इससे भिन्न थे। अतः भारत में बस जाने के बाद, जब कुछ समय बीत गया, धीरे धीरे मुसलमानों का भी अपने सम्राट् के प्रति भाव बदल गया। सम्राट् के प्रति अब उनके हृदय मे आदर ही नहीं था किन्तु श्रद्धा भी उत्पन्न हो गई।

सिमिश्रित शासन-पद्धित का बहुत कुछ विवरण पहले ही दिया जा चुका है, अब हम साम्राज्य की शासन-नीति पर कुछ विचार करेंगे। बलबन के समय में भी शासन-पद्धित सेना-प्रधान ही थी, किन्तु जिस उद्देश्य से सेना का प्रयोग किया जाता था, वह उद्देश्य पूर्णतया नवीन था। देश में सम्राट् के पद की उत्कर्षता स्थापित करना अलाउद्दीन का एक प्रधान उद्देश्य था और हिन्दुओं के तथा

सूबेदारों के विद्रोहों को दबाना, उन्हें स्वतन्त्र राज्य स्थापित न करने देना, अल्तिमश के समय के प्रश्न थे, किन्तु वलवन के शासनकाल में हम दोनों ही उद्देश्यों का समान प्राधान्य देखते हैं। अल्तिमश की नीति, अलाउद्दीन की नीति से पूर्णतया भित्र थी, और बलवन की नीति इस परिवर्तन की एक अवस्थाविशेष प्रदर्शित करती थी। अल्तिमश की नीति का अन्त तथा अलाउद्दीन की नीति का उद्गम ही बलवन की नीति का सारांश है।

बलवन के समय का दूसरा परिवर्तन साम्राज्य के शासकों मे पाया जाता है। बलबन अन्तिम गुलाम प्रधानमन्त्री था, तथा एक तरह से अन्तिम गुलाम (ब) शासको में। सम्राट् था। त्र्राल्तिमश श्रीर बलबन, की तरह कैंकुबाद कभी भी गुलाम नहीं रहा था। बलबन के बाद कोई भी गुलाम सम्राट् तथा मन्त्री नहीं हुआ। ये ्गुलाम सम्राट् प्राय: सब सेनापित होते थे श्रीर इन्हें शासन का विशेष अनुभव होता था। अपनी सैनिक योग्यता ही के वल पर वे सम्राट् तथा मन्त्री त्रादि बनते थे। साम्राज्य के प्रारम्भिक दिनों में ऐसे ही शासकों की आवश्यकता थी, किन्तु काल के साथ, ज्यों ज्यों मुस्लिम साम्राज्य दृढ़ होता गया, विजय तथा निरन्तर युद्ध ही शासकों के एक-मात्र कर्तव्य न रहे। साम्राज्य सारे उत्तरी भारत मे फैल चुका था, सब ग्रीर शान्ति छा गई थी, ग्रब शासन करने की योग्यतावाले सम्राटों की ग्रावश्यकता थी। इसी कारण बलबन की मृत्यु के साथ ही नवीन प्रकार के शासकों का उद्भव हुत्रा, जो शासन-कुशल थे। भारतीय मुसलमानों की

राजनीति में परिवर्तन हो रहा था, इधर पुराने ढरे के शासकों से यह आशा न थी कि वे इस नवीन नीति की कार्यरूप में परिणत कर सकेंगे, अत: नवीन प्रकार के शासकों की पूर्ण स्रावश्यकता हुई। नवीन नीति का उद्गम तथा नवीन प्रकार के शासकों का उद्भव हो बलवन के शासनकाल की विशेषता है। ये नवीन प्रकार के शासक कुशल सेनापित ही नहीं थे, किन्तु शासन-कला मे भी पूर्णतया दत्त थे। गुलाम-योद्धा-सम्राटों का अन्त होना साम्राज्य के विकास के लिए अत्यावश्यक था। विधि का यह विधान अवश्य विचित्र था कि गुलाम-वंश के एक महान सम्राट्—वलबन—के हाथों ही गुलाम-वंश का अन्त हो। शम्सी गुलामें। का अन्त करके उसने नवीन प्रकार के शासकों के ग्राने के लिए राह साफ़ कर दी श्रीर अपनी मृत्यु से उनके लिए सिंहासन पर चढ़ बैठने के लिए भी द्वार खोल दिये। बलबन के शासनकाल में पुराने काल के शासकीं का अन्त हुआ, वे धीरे धीरे नवीन प्रकार के शासकों को स्थान दे रहे थे और जब समय परिपक हुआ ता साम्राज्य की बागडोर भी नवीन प्रकार के शासकों के हाथ में चली गई। शासकों का यह परिवर्तन भारतीय राजनैतिक इतिहास की एक अद्भुत महत्त्वपूर्ण घटना है।

मुस्लिम समाज तथा मुस्लिम आदर्शों में परिवर्तन होना बलबन के शासनकाल को तीसरी विशेषता है। हिन्दुओं के आदर्शों तथा समाज का धीरे धीरे

(स) मुस्छिम समाज तथा मुस्लिम श्रादशीं में परिवर्तन । का तासरा विशवता है। हिन्दुआ के आदर्शों तथा समाज का धीरे धीरे अभाव मुसलमानों पर भी पड़ने लगा था। अल्तिमश के शासन-काल मे प्रारम्भ होकर बलवन के समय में यह

प्रवाह पूर्णवेग के साथ बढ़ रहा था। धीरे धीरे मुसल-मानों की विचारशैली में परिवर्तन होने लगा, श्रीर अब वे भारत को ही अपनी मातृभूमि समभाने लगे। अलाउद्दीन के समय में यह प्रवाह बहुत स्पष्ट हो गया और उसके सुधारों से इस प्रवृत्ति में बहुत सहायता मिली, किन्तु इस नवीन प्रवृत्ति का आरम्भ वलबन के काल में स्पष्ट देख पढ़ने लगा। मुसलमानों के इस परिवर्तित दृष्टिकींण का प्रभाव यह हुआ कि अब वे एक ऐसी नीति का समर्थन करने की तैयार थे, जिसका उद्देश्य भारत-साम्राज्य का भलाई करना था।

कोई चालीस वर्ष तक बलवन के हाथ में देहली के साम्राज्य की डोर रही। प्रारम्भिक २० वर्षी तक वह नाम-भात्र के सम्राट् नासिरुहीन का प्रधान मन्त्रो था, फिर भी यदि ४० वर्षों के इसके दो विभाग। इस काल को (१२४६-१२८६) हम ''बलबन-काल'' कहें तो कोई ऋत्युक्ति नहीं होगी। हम इस "बलबन-काल" को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, 'बलबन का मन्त्रित्वकाल' तथा "बलवन का शासनकाल"। सन् १२४६ से सन् १२६६ ई० तक बलवन मन्त्री रहा। वीस वर्ष के इस काल में क्वेंबल एक बार सन् १२५३ ई० में बलबन की नासिरुद्दीन ने इस पद पर से हटा दिया था, किन्तु ज्यों ही बलवन ने मन्त्रित छोड़ा, त्यों ही शासन ढीला पड़ गया श्रीर दूर दूर तक असन्तोष फैल गया, बलबन को पुन: मन्त्री बनाने के लिए प्रार्थना की जाने लगी। प्रजा को ज्ञात था कि बलबन के समान योग्य मन्त्रो दूसरा

नहीं है, अतः उसने सहायता दी, श्रीर अन्त में गृहयुद्ध होने का अवसर आ पहुँचा, किन्तु अमीरो ने वीचिविचाव कर दिया। शिक्तिहीन, साधु, सम्राट् नासि-रहोन ने पुनः बलबन को मन्त्री बना लिया। अपने मन्त्रित्व के समय बलबन ने ऐसी योग्यता के साथ शासन किया कि नासिरहीन की मृत्यु के अनन्तर जब वह स्वयं सम्राट् बन वैठा ते किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। सन १२६६ से १२८६ ई० तक वह सम्राट् के पद को सुशोमित करता रहा।

इस ४० वर्ष के बलबन-काल की हम पहले ही दी भागों में विभक्त कर चुके हैं। ये दोनों काल एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न थे। यद्यपि एक ही देानां विभागों की व्यक्ति दोनों विभागों में शासन की विशेषताएँ। संचालित करता था, श्रीर यद्यपि ऊपरी दृष्टि से दोनों विभागों की नीति में अधिक विभिन्नता नहीं पाई जाती है, तथापि सूचमदृष्टि से देखने पर मालूम होता है, कि जहाँ प्रथम विभाग में समाप्त होनेवाले काल की नीति की भलक देख पड़ती है, वहाँ दूसरे विभाग में आगामी नृतन नीति के उद्गम के चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं। दोनों कालों की नीति की विभिन्नता पर विचार करने से यह स्पष्टत: जान पड़ता है कि बलवन के समय में एक काल का अन्त हो रहा था, तथा दूसरे का प्रारम्भ । जब तक बलबन मन्त्री रहा वह भूतकाल के चिह्नों की मिटाने में ही लगा रहा। जिन जिन बुराइयों का उद्गम साम्राज्य के प्रारम्भिक दिनों में हुआ था, उनको उखाड़ फेंकने के प्रयत्नों में

बलबन के प्रारम्भिक बीस वर्ष बीते। उसने विद्रोहियों को दबाया श्रीर श्राक्रमणकारी मंगोलों को हरा कर भगा दिया। दूसरे काल में बलबन वही प्रयत्न करता रहा जिससे उन बुराइयों की रही सही जड़ें भी उखड़ जायें श्रीर वे पुन: जड़ न पकड़ लें। इस प्रकार बलबन ने नवीन काल के श्रागम की तैयारियों की। बलबन ने ऐसे नियम बनाये, जिनसे ये देष पुन: शासनपद्धित मे घुसने न पावें। बलबन ने विद्रोनिहयों की नष्ट कर डाला। भिवष्य में विद्रोह न ही, ऐसी व्यवस्था की। मंगोलों के श्राक्रमणों की रोकने के लिए एक नूतन नीति प्रहण की। बलबन ने प्राचीन बुराइयों को समूल नष्ट करके श्रयने साम्राज्य की नीवें को सुदृढ़ किया, जिससे श्रागमी शासनकाल में इसी नीवें पर स्वच्छन्द शासन का विशाल भवन निर्माण किया जा सके।

यदि बलवन २० वर्ष तक मन्त्रित्व करके ही मर जाता तो जो उच स्थान उसे त्राज इतिहास में प्राप्त है, वह नहीं मिलता। साम्राज्य को भावी विद्रोहों तथा त्राक्रमणों से सुरचित करने के लिए, जो जो प्रयत्न बलवन ने किये, तथा जिस नीति को उसने प्रहण किया, वे सब उसके मस्तिष्क की महत्ता तथा उसकी निर्माण-शक्ति का पूर्ण परिचय देते हैं। इसी निर्माण-शक्ति का लोदियों में पूर्ण त्रामाव था। वे विद्रोहियों को दबा सकते थे, किन्तु कैसे उन्हे नष्ट करना चाहिए यह लोदियों को नहीं सूभा श्रीर इसी कारण वे विफल हुए।

बलबन का शासनकाल, इँग्लैण्ड के हेनरी सप्तम के शासनकाल के समान ही, भूत-काल की बुराइयों के उपचार,

तथा भविष्य की महत्ता के बीज बोने का काल था। वलवन ने नवीन नीति को कार्यरूप में परिणत करने में प्राचीन उपायों से ही काम लिया, किन्तु इस ऊपरी प्राचीन स्वरूप में नूतन नीति की ग्रात्मा छिपी हुई थी ग्रीर इसी नूतनता के कारण हम बलवन को नवीन नीति का जन्मदाता कहते हैं।

जब नासिरुद्दीन सिंहासनारुढ़ हुआ उस समय साम्राज्य प्रारम्भिक दशा में था। साम्राज्य का वाल्यकाल एक प्रकार से अभी समाप्त भी नहीं होने पाया सन् १२४६ ई० में या। ऋल्तमिश के उत्तराधिकारियों साम्राज्य की दशा। के शक्तिहीन शासन से सम्राट् की शक्ति बहुत कुछ घट गई थी। सारे साम्राज्य में अराजकता फैल रही थी, केन्द्रीय सत्ता का मान घट गया था। साम्राज्य की इस निवलता से लाभ उठाने के लिए हिन्दुओं ने विद्रोह किये श्रीर मंगेालों ने त्राक्रमण किये। बलबन को सन् १२४६ ई० के पहले एक बार मंगोलों के आक्रमण की रोकने के लिए भेजा गया था श्रीर उसने सफलतापूर्वक उन्हें हराकर भगा दिया था। अमीरों में असन्तोष फैल रहा था, स्वतन्त्र होने के लिए वे न्याकुल हो रहे थे। सम्राट् के पद के प्रति ऋब किसी के भी हृदय में अधिक आदर नहीं रहा। मिश को उस समय भी कई व्यक्ति राज्यापहारी समभते थे श्रीर उसके शक्तिहीन उत्तराधिकारी ते। श्रमीरों के हाथ की कठपुतली ही थे। नासिरुद्दीन साधु था, उसे शान शौकत की परवाह न थी। वलबन यह चाहता था कि नासिरुद्दीन प्रजा के प्रति ऋपने उच्च पद की महत्ता तथा गौरव प्रदर्शित करे किन्तु नासिरुहीन इससे कीसों दूर भागता था।

पहले हम प्रधान मन्त्री वलवन ही के कार्य पर विचार करेंगे। ये बीस वर्ष केवल तीन प्रश्नों को ही हल करने मे

षत्त्वन का मन्त्रिःव-काज! (१२४६-१२६६ ई०) बीते। आन्तरिक विद्रोहों को दबाना, उसका प्रथम उद्देश्य था। खक्खरों तथा अन्य पर्वत-निवासी जातियों की दबाने के लिए बलवन ने ज़द तथा

ज़िलम पहाड़ियों पर चढ़ाई की। मुसलमान सूबेदारों कं विद्रोहों को दबाने भ्रीर हिन्दुश्रो को श्राज्ञाकारी बनाने के लिए भिन्न भिन्न भागों में सेना भेजी गई। कुतलुग्खाँ तथा इज़्तुदीन ने हिन्दू राजाओं श्रीर असम्तुष्ट स्रमीरों की सहायता से विद्रोह का भण्डा खड़ा किया। उनका उद्देश्य वलवन को मन्त्री-पद से च्युत करने का था, किन्तु उनका मनोरथ सफल नहीं हुआ श्रीर बाद में कुतलुग का पता भी नहीं लगा। दोत्राब के निरन्तर विद्रोह करनेवाले हिन्दू राजाओं को भी दबाया। प्रोफ़ैसर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि "ग्रसन्तुष्ट ग्रमीर तथा मिलकों के पारस्परिक द्वेष तथा ईर्ज्या से साम्राज्य मे अराजकता फैलती थी, अतः इन्हें बलबन ने समूल नष्ट कर दिया" । इधर मंगोलों के स्राक्रमण होने लगे, त्र्रत: उन्हें रोकने के लिए बलबन ने सेना भेजी। सेना के आगम की सूचना पाकर ही मंगील लौट गये। तीसरा प्रश्न सम्राट्के पद का मान बढ़ाना था। पहले ही लिख चुके हैं कि नासिरुद्दीन अपना जीवन बहुत

१ ईश्वरीप्रसादः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १४६।

ही सादगी से व्यतीत करता था, अतः वलवन की यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। फिर भी एक बार तो उसने नासिरुद्दीन को नहीं छोड़ा। चङ्गेज़ख़ाँ के पौत्र हलाक़ू का पौत्र भारत में आया था। उसका स्वागत करने के लिए बलवन ने वड़ी बड़ी तैयारियाँ करवाई, राजसभा-भवन को सुन्दर रीति से भूषित करवाया। सम्राट् नासिरुद्दीन ने उस दिन राजसिंहासन पर आरुद्ध होकर बड़ी ही शान से अपने अतिथि-विशेष का स्वागत किया।

परन्तु ज्यों ही नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई, बलवन स्वयं सम्राट् वन वैठा । पुराना शासन चलता रहा, पहले के समान हो अब भी सारा राज्य-कार्य द्वितीय काल का वलवन के ही दाथ में था, किन्तु वल-प्रारम्भ । कुछ श्रव-बन के सिंहासनारुढ़ होते ही कुछ श्यमभावी परिवर्तन। परिवर्तन हुए। साधु सम्राट् की सहृदयता का अब बलवन की कठोर नीति पर कुछ भी प्रभाव न रहा । पहले नाम-मात्र को ही क्यों न हो सम्राट् नासिरुद्दीन का सिंहासन पर स्थित रहना, वलवन की शक्ति पर एक बन्धन के समान था; अव वलवन पर वह बन्धन भी न रहा। बलवन ने सिंहासना-रूढ़ होते ही, अपनी चिरवाञ्छित इच्छा पूर्ण की ! नासिरुहीन के समान वह सादगी से नहीं रहता था। राज्य-सभा के वैभव की अब दूसरी ही दशा थी, वलवन स्वयं जब राज-सिंहासन पर वैठता था तो दर्शक-गण देख देख कर श्राश्चर्यान्वित हो जाते थे। तीसरे, राज्यनीति में जो परिवर्तन हुए, उनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। प्रथम

काल में जो शान्ति स्थापित की जा चुकी थी, उसी की चिरस्थायी बनाने के लिए दूसरे काल में बलबन ने भरसक प्रयत्न किये। दूसरे काल में किये गये कियात्मक प्रयत्नों ही के कारण बलबन प्रसिद्ध है तथा इसी लिए उसकी गिनती भारत के महान शासकों में की जाती है।

सम्राट् बनकर बलबन ने अपनी प्रारम्भिक नीति के परिग्राम को स्थायी बनाने के लिए प्रयत्न किये। उसने देखा कि सब विद्रोह दवा दिये गये हैं, श्रीर सर्वत्र उसके नाम का दबदबा फैला हुआ है, किन्तु उसे मालूम था कि कुछ ही काल के अनन्तर यह प्रभाव अदृश्य हो जावेगा श्रीर पूर्वस्थिति पुनः लौट आवेगी। इसलिए आवश्यकता इस वात की थी कि शासन सुदृढ़ नीव पर स्थित किया जावे।

प्रायः सब मध्यकालीन साम्राज्य सेना-प्रधान रहे हैं। उनमें सेना ही राज्यसत्ता का एक-मात्र आधार थी। अतः बलबन ने देखा कि जहाँ तक सैनिक प्रबन्ध सुदृढ़ नहीं किया जावेगा, तहाँ तक शासन का सुदृढ़ होना कठिन है। इसी कारण सेना सुसज्जित की गई, नई सेनाओं का संगठन हुआ, श्रीर उनका संचालन अनुभवी सेनापितयों के हाथ में दिया गया। बलबन की अनुभव से माल्म हुआ कि शम्सी गुलामों का जिल्या अब पहले सा न तो उपयोगी था, और न वे अब वैसे ही योग्य थे। जब किसी सैनिक कार्य पर उन्हें भेजा जाता तो वे सारा कार्य ढीलेपन से करते, कई अनेक प्रकार के बहाने कर लेते श्रीर अपने अधिकारियों को भेंट तथा रिश्वत

देकर छुट्टा मंजूर करवा लेते। इन्हें भूतकाल में बड़ी बड़ी जागीरें इसी लिए दी गई थी कि वे शासकों के तथा मुस्लिम साम्राज्य के स्तम्भ बनें, किन्तु वे अब साम्राज्य के लिए भार-स्वरूप ही गये थे। काल का परिवर्तन हो रहा था और अब उनकी आवश्यकता न रही थो। ये हो भारतीय मुस्लिम साम्राज्य के निर्माता थे, किन्तु अब निर्माण के अनन्तर दूसरे प्रकार के नेताओं की आवश्यकता थी। बलबन ने आज़ा दी कि शम्सी गुलामों की दशा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर संपूर्ण विवरण सम्राट् के सम्मुख रखा जावे। जब सम्राट् के स्व कुछ ज्ञात हो गया ते सम्राट् ने समस्त गुलामों को तोन कचाओं में विभक्त किया।

- (१) वूढ़े—उनकी जागीरें ले ली गई श्रीर सरकार से उनकी उपयुक्त पेंशन नियत की गई।
- (२) युवा तथा अधेड़—जो हट्टे-कट्टे थे श्रीर नौकरी कर सकते थे उनकी जागीरें ते। नहीं छीनी गईं किन्तु उनकी नौकरी से अधिक की जो आय होती थी वह वस्तु की जाने लगी।
- (३) बच तथा निस्सहाय स्त्रियाँ—जो स्वयं कुछ नहीं कर सकते श्रीर जो अपना प्रतिनिधि भेजते थे, उनकी भी जागीरे ज़ब्त कर ली गई श्रीर उनके खाने-पीने का उचित प्रबन्ध कर दिया गया।

प्रोफ़ेसर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि—"एथन्स में सोलन के क़ानून के समान, यह क़ानून बलवन ने श्रपनी कत्ता के विरुद्ध बनाया।" इस कार्यवाही से गुलामों में बहुत असन्तेष भैला, कई ने प्रार्थनाएँ कीं, देहली के कीरवाल भी गुलामों की स्रोर से प्रार्थना करने गये। इस रोने-पीटने का परिणाम केवल इतना ही हुन्रा कि बलबन ने बहुत सख़्ती न की, फिर भी स्रव सर्वदा के लिए गुलामों का अन्त हो गया। विधाता ने गुलामों का अन्त करने तथा नवीन काल के नवीन राज-नीतिज्ञ सम्राटों के लिए मार्ग साफ़ करने के लिए एक गुलाम सम्राट को ही अपना साधन बनाया।

सम्राट् को शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। सारे अधिकारों का मूल एक सम्राट् ही था। साम्राज्य के शासन की सारी सत्ता एक व्यक्ति के ही हाथ में थी। उसी की आज्ञा सर्वोपरि थी, किसी की भी यह साम्राज्य में शांति-साहस नहीं होता था कि वह स्थापना । उसकी भ्राज्ञा का उल्लंघन करे। सम्राट् के फ़रमान तथा उसकी अन्य आज्ञाओं का अत्तरशः पालन किया जाता था। यह जानने के लिए कि उसकी म्राज्ञाम्रों का कोई उल्लंघन ते। नहीं करता है धीर उसके विरुद्ध कोई षड्यन्त्र ते। नहीं रचा जा रहा है, एक सुसज्जित जासूस-विभाग नियत किया गया। ये जासूस बलवन के पुत्र तक की कार्यवाही जासूस-विभाग, उद्देश्य का विवरण बलबन को भेजते थे। तथा परिणाम। इस जासूस-विभाग का दूसरा उद्देश्य यह था कि सम्राट् को इस बात का पता लगता रहे कि साम्राज्य के न्यायशासक न्याय करते हैं या नहीं। सम्राट् स्वयं न्याय करने में बहुत ही कट्टर था, वह अपने भाइयों, लड़कों, मित्रों तथा साथियों तक की नहीं छोड़ता था। यदि इनमें से भी कोई अन्याय कर बैठता तो उनसे भी दूसरे पत्तवालों

को हर्जीना दिलवाता था। न्याय करने में वलवन उच पद, धर्मभेद, तथा किसी भी प्रकार के सम्बन्ध ग्रादि की बातों के विचारों से कभी भी प्रभावान्वित नहीं होता था। कभी कोई जासूस भूल से किसी अन्याय या घटना की सूचना सम्राट् को देना भूल जाता था और यदि सम्राट् को उसकी इस भूल का पता लग जाता तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता। डाकृर ईश्वरीप्रसाद का यह कथन बहुत कुछ सच है कि "इस जासूसी विभाग के फलस्वरूप यद्यपि अन्यायों की संख्या घट गई और कई निर्दोष व्यक्ति वच गये किन्तु सामाजिक जीवन की निर्दोष सभ्यता बहुत कुछ नष्ट हो गई ।" अपने शासन को सुदृढ़ तथा संगठित करने की वलवन की नीति में आगामी काल की नूतनता का आभास कहीं कहीं पाया जाता है।

शान्ति-स्थापना को लिए अपनी सत्ता का डर वैठाकर तथा जासूस-विभाग की सहायता से भी बलबन की तृप्ति नहीं हुई। सन्नाट् ने शासन-पद्धित की त्रुटियों को दूर किया, किन्तु साथ ही साथ उसने यह बात शांतिस्थापना का भी अपनी प्रजा को जता दी कि जो शासकों की सत्ता का विरोध करेगा, उसे अपने हठधमी का बहुत ही कटु परिणाम चखना पड़ेगा। प्रजा को मालूम हो गया कि सम्नाट् की अप्राह्मग्रों का विरोध करना मौत की निमन्त्रण देने के समान है।

१. ईश्वरीप्रसादः - मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १६१.

दूसरी अत्यावश्यक बात यह थी कि जो जो स्थान विद्रोहियों के ऋड़े बन गये थे उनका विद्रोहियों से रिक्त कर दिया जाय, जिससे विद्रोह की जड़ सर्वदा के लिए मिट जाय। इस कारण सम्राट् के पद पर त्रारूढ़ होते ही बलवन ने मेवातियों को दबाने की ऋाज्ञा दे दी। जंगल साफ़ कर दिये गये थ्रीर मेवातियों को बुरी तरह से हराया गया। देहली में पुन: गड़बड़ न मचे, इसलिए देहला के ग्रास-पास म्रफ़गानों के पहरे बिठा दिये गये। सारे देश में शान्ति स्थापित को गई श्रीर जिस किसी ने कुछ भी गड़बड़ी की, उसे तलवार के घाट उतार दिया गया । दोत्र्याब का प्रांत चिरकाल से विद्रोहियों का निवासस्थान बना हुन्रा था। यहाँ के हिन्दू राजा समय समय पर विद्रोह करते थे थ्रीर साम्राज्य के समस्त विद्रोही उन्ही की शरण लेते थे। बरानी स्वयं लिखता है कि "दोस्राब के असन्तुष्ट पुरुष तथा जो जो व्यक्ति साम्राज्य की शरण से वंचित थे, वे इतने ढीठ हो। गये और उन्होंने रास्तों पर ऐसी गड़बड़ी मचाई कि व्यापारियों का उधर से सुरिचत निकल जाना कठिन हो गया<sup>१</sup>।" बलबन स्वयं वहाँ जा पहुँचा, सारे प्रान्त को भिन्न भिन्न अफ़ग़ान अमीरों में बाँट दिया। विद्रोहियों के गाँव उजाड़ने तथा सारे विद्रोहियों को निर्दयता-पूर्वक दबाने की आज्ञा दी गई। जितने भी विद्रोही हाथ न्त्रा गये, मार डाले गये। रास्ते निष्कंटक हो गये। कम्पिला, पटियाली, भोजपुर ग्रादि स्थान विद्रोहियों के ग्राइ थे, यहाँ मुस्लिम सेना रखी जाने लगी, उनके लिए कुछ जागीरें दे दी गई । डाकु ऋों का ग्रंत हो गया। बलवन का यह प्रबंध इतना

१ ईिंबियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ १०४.

दृढ़ या श्रीर यह उपचार इतना स्थायी प्रमाणित हुआ कि वरानी के कथनानुसार "साठ वर्ष हो गये थे श्रीर श्रभी तक उन राहों पर डाकुओं का पता न था।" जो स्थान पहिले डाकुओं के श्रड्डेथे, वे श्रव मुस्लिम सेना के पड़ाव वन गये।

सम्राट् ने शान्ति स्थापित की, शान्ति के घातकों की नष्ट किया थ्रीर जिस किसी ने उसका विरोध किया, उसे भी नष्ट कर दिया गया। शम्सी गुलामो विद्रोह-दुमन का पतन कई व्यक्तियों को नहीं रुचा, वे उनके पतन में अपने भावी पतन का चित्र देखने लगे। बलवन का चचेरा भाई शेरफ़ाँ, सनाम, लाहीर स्रादि स्वों का सूबेदार था। गुलामो के पतन की कथा सुन कर वह स्रात्म-रत्ता के उपाय सेव्चने लगा ध्रीर जब बलवन ने उसे दिल्ली बुलाया ते। वह नही आया । वलवन ने अपने निजी सम्बन्ध का तथा शेरख़ाँ की भूतकाल में की गई साम्राज्य के प्रति सेवाओं का कुछ ख़याल न कर के उसे मरवा डाला। तभी डाक्टर ईश्वरीप्रसाद लिखते है कि ''बलबन ने ऋपनी शक्ति बढ़ाने मे पूर्ण निर्दयता का बर्ताव किया, जिस किसी ने उसका विरोध किया, उसे कठिन दण्ड देकर चुप कर दिया गया, या उसे ऐसा दबाया गया कि फिर उठने की शक्ति न रही<sup>?</sup>।"

१. ईतियट श्रांर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ १०४.

२. ईरवरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १६२-६.

अपनी सत्ता का आतंक जमाने के लिए सम्राट्ने कई वार वहुत ही कठेर दण्ड दिये। देश आब में अनेकों विद्रोहियों को मरवा डाला। काटेहार में विद्रोह हुआ तो उसने सारे शहर को जला कर नष्ट करने की आज्ञा दे दी, यहाँ तक कि आठ आठ नौ नौ वर्ष के वचों को भी नहीं छोड़ा। बरानी लिखता है कि "विद्रोहियों के रुधिर की नदी वह निकली। लाशों के ढेर के ढेर प्रत्येक गाँव तथा जंगल में दिखाई देने लगे। गङ्गा के तीर पर भी इनके सड़ने की बदबू आती थी। विद्रोहियों में निराशा छा गई, अनेकों ने चमा-प्रार्थना की।" इसका इतना प्रभाव पड़ा कि बलबन के "सारे शासनकाल में काटेहार में फिर कभी कोई विद्रोह नहीं हुआ?।" विद्रोहियों को इस बात का निश्चय हो गया कि उनके विद्रोह सफल न होंगे और विफल होने पर बलबन की भीषण करता का सामना करना कठिन हो जायगा।

तुग्रिल का बंगाल में विद्रोह करना, बलबन के शासनकाल की एक प्रधान घटना है। कई बार बलबन की सेना विद्रोन हियों का सामना करने में विफल बंगाल में तुग्रिल हुई, किन्तु बलबन ने उद्योग नहीं का विद्रोह। छोड़ा। उसे मालूम था कि यदि एक बार विद्रोह सफल हुआ तो वह अन्य असन्तुष्ट पुरुषों के लिए बहुत ही बुरा उदाहरण उपस्थित हो जावेगा, सारे जीवन भर की की कराई सब मिहनत पर पानी फिर जायगा।

१ ईित्रियट श्रोर डासन'—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ एए १०६.

त्र्यत: ज्यों ही इस विद्रोह का हाल सुना, खाना-पीना बलबन के लिए हराम है। गया। क्रोध श्रीर स्रोभ से विचिप्त हो गया, न तो नींद ऋाती थी, श्रीर न भूख ही लगती थी। तुग्रिल ने अपने ही नाम से खुतवा पढ़वाया, तथा अपने ही नाम से सिक जारी किये, यह वृत्तान्त सुनकर तो उसकी क्रोधाग्नि भभक उठी। बरानी लिखता है कि— ''उसका सारा ध्यान विद्रोह की ग्रोर लगा था। ग्रन्य राज्यकार्य की ग्रोर वह ध्यान नहीं देता था। दिन-रात न्यमतापूर्वक अधिक ख्वर आने की बाट देखा करता था<sup>8</sup>।" जब बलवन की दे। सेनाएँ हार गई तब ते। उसने स्वयं चढ़ाई की। वह यह निश्चय करके देहली से रवाना हुआ था कि "जब तक विद्रोही को न पकड़ पावेंगे, तब तक देहली को वापिस न लौटेंगे।" बलवन कहता या कि "हम आधे साम्राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं ।" क्योंकर अन्त मे तुग्रिल पकड़ा गया यह घटना इतिहास के प्रत्येक पाठक की विदित है अत: उसका विवरण न देंगे।

जब तुग्रिल पकड़ा गया तब बलबन की प्रतिर्द्धिसाग्नि श्रीर भभक उठी। लखनौती की सड़क की दोनों श्रीर विद्रोहियों के सिर टॉगे गये। दी-तीन दिन तक यह मार-काट चलती रही। जिस किसी भिखमंगे के साथ तुग्रिल ने कुछ भी

<sup>1.</sup> ईबियट और डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ट ११३-११४.

२. ईितयट और डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ ११७.

दयालुता का बर्ताव किया था, उसे भी बलबन ने नहीं छोड़ा। बरानी लिखता है कि उस समय लखनौती में इतना भीषण रक्तपात हुआ तथा इतना कठोर दण्ड दिया गया कि लखनौती में ही नहीं, भारत में भी ऐसे रक्तपात का विवरण कभी सुनने की नहीं मिला १।"

तब बलवन ने श्रपने द्वितीय पुत्र बुग्राकां की, जिसे वह अपने साथ देहली से लाया था, बुलाया श्रीर यह शपथ लेने को कहा कि वह सारे बंगाल को जीत कर अपने अधिकार में रखेगा। जब बुग़रा ने शपथ ले ली ते। बलबन ने पूछा— "क्या तुमने यह सब देखा ?" वुगरा कुछ नहीं समभा, अतः चुप रहा। दूसरी बार पुनः बलबन ने पृछा-"क्या तुमने यह सब देखा १ त्र्याश्चर्यचिकत बुग़रा चुप रहा। तीसरी बार बलबन ने वही प्रश्न पूछा तथा बेाला--"तुमने वाज़ार में दी गई सज़ाएँ देखी ? ग्रगर कभी कोई षड्यन्त्र-कारी तुम्हें इस बात के लिए फुसलावे कि तुम देहली के सम्राट् के विरुद्ध विद्रोह करो तो प्रतिहिंसा का जो दृश्य तुमने बाज़ार में देखा है उसे याद कर लेना। मेरे कथन का अर्थ समभ लो और यह कभी भी मत भूलो कि यदि किसी भी प्रान्त का सूबेदार विद्रोह करेगा तो उसे वही सज़ा मिलेगी जो तुग्रिल तथा उसके सहायकों को दी गई है<sup>र</sup>।" कितनो भीषण चैतावनी थी! बलबन की उपरोक्त चेतावनी

१. ईलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ ११६.

२. ईत्तियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ १२०.

से यह स्पष्ट है कि साम्राज्य की एकता की चिरस्थायी बनाये रखने के लिए वह अपने प्रिय पुत्र तक की बिलदान कर सकता था। बलवन ने जिस प्रकार इस विद्रोह का दमन किया उसके साथ यदि फ़िरांज़ तुग़लक की ढीली-ढाली नीति की तुलना करेंगे तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि कहाँ तक फ़िरोज़ की नीति भारतीय साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी है। यदि बलवन के स्थान पर फ़िरोज़ सा कीई निबल शासक होता या फ़िरोज़ के स्थान पर बलवन सा शक्तिशाली शासक होता या फ़िरोज़ के स्थान पर बलवन सा शक्तिशाली शासक होता वो भारत का इतिहास कुछ दूसरा ही होता। लेन-पृल लिखता है कि—"सुदूर पूर्वीय प्रान्त के विद्रोहियों को दबा कर बलबन वहाँ अपना वंश स्थापित कर सका; क्योंकि वहीं उसके वंशज कुछ काल तक निष्कंटक राज्य कर सके ने अपना वंश ह्या पित कर सका शान्ति-विधातकों को नष्ट करके साम्राज्य की सुदृढ़ किया।

वलवन ने क्योंकर साम्राज्य की बाह्य अप्रक्रमणों से वचाया यह भी एक विशेष उल्लेखनीय बात है। इस बात का उल्लेखन की वाह्य नीति। कि चंगेज़़ख़ाँ के लौट जाने के अनन्तर भी बहुत से मंगोल अफ़्ग़ानिस्तान अप्रदि सीमान्त प्रदेशों मे बस गये थे। इन मंगोलों की शक्ति बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि उन्होंने ख़लीफ़ा अल-मुस्तिसम को मार डाला और बग़दाद ले लिया। इधर भारत में लाहीर उनके हाथ में था तथा समय समय पर ये पंजाब और

१. बेनप्ल.—मेडीवब इण्डिया, पृष्ठ ६७.

सिन्घ पर धावा किया करते थे । मंगोलों के ब्राक्रमण का डर सर्वदा सताया करता था। प्रोफ़ेसर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि-"समय समय पर होनेवाले मंगोलों के म्राक्रमणों की सम्भावना सुलतान की (बलबन की) सर्वदा सताया करती थीं।'' अपने मन्त्रित्व-काल में भी बलबन ने दो-एक स्राक्रमणों का सामना किया था। इन स्राक्रमणों को रोकने के लिए बलबन ने सीमान्त-प्रदेशों में सेना रखने तथा उत्तरी पश्चिमी सरहद को सुदृढ़ करने के प्रयत्न किये। बलवन ने एक अच्छी सेना तैयार की। यह सेना सर्वदा युद्ध मे जाने के लिए तत्पर रहती थी। उत्तर-पश्चिमी सरहद पर दुर्ग बनाये गये श्रीर जिस राह से मंगोल देहली पर धावा करते थे, उस राह पर दुर्गी की एक श्रेणी निर्माण की गई। इन दुर्गों में भी सुसज्जित सेना रखी गई। ये सरहदी सूबे सम्राट् ने अपने लड़कों के अधिकार मे रखे थे। मुलतान का सूबा शाहज़ादा मुहम्मद के अधिकार में या श्रीर सामान, सन्नास त्रादि सूबे बुगुरा के त्रिधकार में थे।

मंगोलों के आक्रमण का डर इतना था कि इसका बलवन
मंगोलों के आक्रमण के की बाह्य नीति पर बहुत प्रभाव पड़ा।
डर का बलवन की बाह्य प्रोफ़ेसर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि—
नीति पर प्रभाव। "बलवन ने कभी दूर देशों की
जीतने का प्रयत्न नहीं किया, अपने की तथा अपने साम्राज्य

ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण,
 पृष्ठ १६४.

२. ईश्वरीप्रसादः-मेडीवज इण्डिया, द्वितीय संस्करण्, पृष्ठ १६४.

को मंगोलों से बचाने में ही उसका सारा ध्यान लगा रहा । शासन-संगठन भी इसी लिए सुदृढ़ बनाया गया था, जिससे साम्राज्य इन भयंकर त्राक्रमणों का सफलता-पूर्वक सामना कर सके । " अपने २० वर्ष के शासन-काल में केवल एक ही बार—श्रीर वह भी तुगरिल के विद्रोह को दवाने के लिए--बलवन देहली से निकला था। बरानी लिखता है कि "एक बार कई अमीरों ने सम्राट् से पूछा कि—"यह क्या बात है कि एक सुसज्जित सेना के होते हुए भी आप सुदूर देशों पर त्राक्रमण नहीं करते श्रीर न त्राप देहली छोड़कर ही कहीं पधारते हैं ?" सम्राट् ने उत्तर दिया कि—ये विचार मेरे मस्तिष्क में भी उठते हैं, किन्तु न तो चंगेज़खाँ के **अनुयायियों के आक्रमण का तथा न उनके द्वारा मेरे साम्रा**ज्य के सरहदी सूबों की रहनेवाली स्त्रियों, बच्चों स्नादि को निरन्तर दिये जानेवाले दुखों का तुम्हें ख़याल है।....वे (मङ्गोल) उस सुत्रवसर की ताक में हैं, जब मैं सुदूर देशों पर त्राक्रमण करने जाऊँगा धीर वे मेरे शहरों तथा सारे देा आब पर सुगमतापूर्वक त्राक्रमण कर सकेंगे। वे देहली का घेरा डालने तथा उसे जीतने का विचार कर रहे हैं।.....में इसी कारण अपने साम्राज्य से न तो बाहर जाता हूँ श्रीर न कभी दूर देशों में जाने का इरादा है।... ......यदि ये विचार कि मैं मुसलमानों का रत्तक हूँ, मुक्ते न सतावें तो मैं एक दिन भी देहली में नहीं ठहरूँगा ।" डाक्टर ईश्वरीप्रसाद

१. ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १६४.

२. ईिलयट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ठ १०२-१०३.

लिखते हैं कि—"ग्रात्मरत्ता के विचार से ही बलबन ने दूसरी सब बातों का विचार नहीं किया। वह ग्रपनी सेना को सर्वदा युद्ध के लिए तत्पर रखता था जिससे मंगोलों के निरन्तर होनेवाले ग्राक्रमणों को रोका जा सके<sup>8</sup>।"

वलवन ने मङ्गोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए पूरी तैयारी की । इसी कारण उसके शासन-काल में जब जब उन्होंने आक्रमण किये, उन्हें हरा कर भगा दिया गया। सन् १२८५ ई० में समर के सेनापित्व में उन्होंने पुनः आक्रमण किया। उनके सामना करने पर देहली की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में शाहज़ादा मुहम्मद मारा गया। शाहज़ादा मुहम्मद पर ही बलबन की समस्त आशाएँ लगी हुई थीं; अतः आखों के सामने अपनी आशार्आ पर पानी फिरते देख कर बलबन के हृदय को कठोर ठेस लगी और इसी दुख के मारे वह भी सन १२-६६ ई० में मर गया।

साम्राज्य के ग्रान्ति विद्रोहों को दबा कर तथा बाह्य श्राक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना करके बलबन ने देहली साम्राज्य को ग्रपने बाल्यकाल में ही देहली की वैभवशाली नष्ट होने से बचाया। "किन्तु जब वह राजसभाएँ। सिंहासनारुढ़ हुग्रा ते। ग्रपने २० वर्ष के मन्त्रित्व के ग्रनुभव से बलबन को मालूम हुग्रा कि उस

ईश्वरीप्रसादः—मोडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण,
 पृष्ठ १६४,

काल मे एक बात की बहुत बड़ी आवश्यकता थी-सम्राट् के पद का प्रजा की ऋाँखों में उत्कर्ष बढ़ाना।" 🗙 🗙 🗶।" ै अतः "जब बलबन सिंहासनारूढ़ हुन्रा ते। उसने राज्यासन को एक नवीन क्रान्ति-प्रदान की<sup>2</sup>।" सम्राट् ने प्रजा के सम्मुख ग्रपने पद को महान बताने के लिए अपने आपको उच्च बनाने का प्रयत्न किया। ग्रपने वर्ताव से तथा ग्रपनी राजसभा के वैभव श्रीर ऐश्वर्य से उसने प्रजा को श्राश्चर्यचिकत कर दिया। प्रत्येक मनुष्य को बलबन का डर ही नहीं था, किन्तु उसके प्रति हृदय में स्रादर भी उत्पन्न हो गया। उसकी राजसभा का ऐश्वर्य देखते ही बनता था। बरानी लिखता है कि—"राज्यारोहण के बाद दो वर्षीं में उसने ऋपना वैभव पूर्णतया प्रदर्शित किया। उसकी राजसभा का ऐश्वर्य देखने को दूर दूर से हिन्दू तथा मुसलमान त्राते थे, त्रौर देखकर स्राप्ट्यर-चिकत रह जाते थे। स्राज तक किसी भी मुस्लिम सम्राट् ने देहली को इतना वैभवशाली नहीं बनाया था। अपने २२ वर्ष के ( हिजरी सन् के अनुसार ) शासनकाल में उसने राज्यासन की महिमा, आदर तथा वैभव ऐसे बनाये कि कोई भी उसकी समानता नहीं कर सकता था ।" कहा जाता है कि बलबन के निजी नौंकरों तक ने उसे कभी भी बिना पूर्ण पोशाक पहने नहीं देखा। उसकी राजसभा के नियम बहुत ही कड़े थे। न तो किसी को हँसने की स्राज्ञा

१. ईप्नरीप्रसादः-मेडीवल इंडिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १७२.

२. ईलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ ६६,

३. **ई**क्वियट श्रौर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ठ १००

यो श्रीर न सम्राट् कभी भी स्वयं हँसता या । दिल्लगी श्रीर मज़ाक़ का तो नाम ही क्या ? अपने प्रारम्भिक जीवन में बलवन स्वयं शराव पीता या, किन्तु ज्योंही वह सिंहासनारूढ़ हुआ, उसने आश्चर्यजनक संयम के साथ अपनी इस कुप्रवृत्ति को दवाया। अपनी महत्ता बताने के लिए सम्राट् न तो नीचकुल में जन्म लिये हुए पुरुषों को कभी अपने पास ही आने देता या, और न उन्हें उच्च पद प्रदान करता था।

सम्राट् की राजसभा में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। वह उनका म्रादर करता था। कई विद्वान शाहज़ादा मुहम्मद के पास भी रहा करते थे, जिनमें म्रमीर खुसरो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मङ्गोलों के म्राक्रमणों से त्रस्त तथा निर्वासित कोई १५ सुलतान या शाहज़ादों को बलबन ने म्रपने यहाँ शरण दी थी, क्योंकि उन्हें शरण देने के लिए बलबन के म्रतिरिक्त कोई दूसरा मुसलमान शासक नहीं मिला।

सम्राट् बलबन भारत का श्रीर विशेषकर पूर्वमध्यकाल का महान् सम्राट् था। डाक्टर ईश्वरीप्रसाद के कथनानुसार "उसने एक शिशु-साम्राज्य को नष्ट बलबन का कार्ष तथा होने से बचाया था।" "बलबन के उद्योग तथा उसके दबदबे के बिना यह असम्भव था कि देहली-साम्राज्य

१. ईप्वरीप्रसादः—मेडीवज इण्डिया, द्वितीय संस्करण,

भ्रान्तिरिक विद्रोहों तथा वाह्य श्राक्रमणों के भीषण भोकों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता ।" एक विशाल साम्राज्य में उसने शान्ति स्थापित की, अराजकता श्रीर विद्रोह की जड़ें उखाड़ डालीं श्रीर उसे वाह्य श्राक्रमणों से सुरिक्तित वनाया।

वीर योद्धा, महान सम्राट् तथा उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ बलबन को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है। वह अपने कर्तव्य से पूर्णतया परिचित था और उसे पूर्ण करने के लिए भरसक प्रयत्न करता था। अपने मानसिक भावों तथा प्राकृतिक त्रावेगों का भी वह साम्राज्य के हितार्थ संहार करने को तैयार था। स्वयं दयालु था किन्तु जब त्रावश्यकता होती थी ते। वह बहुत ही कठोर बन जाता था। पारस्परिक प्रेम तथा सम्बन्ध उसे कर्तव्य से च्युत नहीं कर सकते थे। साम्राज्य के लिए वह श्रपने निकट से निकट सम्बन्धी तथा प्रिय से प्रिय मित्रों को भी मृत्यु-दण्ड देने में नहीं हिचकता था। साम्राज्य के प्रति उसका क्या कर्तव्य है तथा उसको क्योंकर पूर्ण करना चाहिए, यही विचार उसकी समस्त नीति तथा कार्यी को निर्धारित करते थे। घोर से घोर विपत्ति तथा दुख को वह सहन कर लेता था किन्तु फिर भी साम्राज्य के कार्य में गड़बड़ नहीं होने देता था। बरानी लिखता है कि-"शाहज़ादा मुहम्मद की मृत्यु से सम्राट् को बहुत दुख हुम्रा। सम्राट् को

१, ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल हण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १६६.

वह प्राणों से भी अधिक प्यारा था। बलबन की सारी आशाएँ उसी के ग्राधार पर स्थित थीं। सम्राट्की उम्र इस समय कोई ८० वर्ष की थी और यद्यपि वह यह प्रयत्न करता था कि इस महान् दु:ख का उस पर ग्रधिक प्रभाव न पड़े किन्तु किसी प्रकार वह दुख कम न होता था। दिन भर राजसभा में बैठा वह राज्यकार्य देखता था, मानों वह यह बताना चाहता था कि शाहज़ादे की मृत्यु का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा, किन्तु रात्रि होते ही दुख का सागर उमड़ पड़ता था, तब वह पागल के समान चिल्लाता था, ऋपने कपड़े फाड़ता था श्रीर पृथ्वी पर लोट लोट कर रोता था ।" कितना हृदय-द्रावक दृश्य था ! जिन्होने कभी भी हृदय पर चोट खाई है, जो कभी भी दिल के दर्द से तड़फो हैं, श्रीर जिन्होंने असोम-शोक-सागर में गोता लगाया है वे ही बलवन के इस त्राचरण की तथा उसके त्राश्चर्यजनक **ब्रात्मसंयम** की कृद्र कर सकते है। ऐसे महान दु:ख को सहना, अपनी आती हुई मृत्यु को देखना, अपनी आशाओं के भवन को नष्ट होते देखना, श्रीर उमड़ते हुए दुख के इस प्रवाह को नियन्त्रित करके राज्य-शासन को पूर्ववत् चलाये जाना, बलबन की कर्तव्यनिष्ठा का पूर्ण परिचय देते हैं। ऐसा त्राचरण करना कितना कठिन है, दु:ख का महान् भार डठाये हुए फिर भी उसी शान से अपने मार्ग पर चले जाने के लिए कितने आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, यह एक भुक्त-भोगी ही जान सकता है। कितने नरेश हैं, कितने शासक

१. ईतियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ १२३.

तथा सम्राट् हैं जो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भी बलवन के समान कर्तव्य-परायण हैं ?

''बलबन अलाउदीन का अधगामी था। बलबन ने वढ़ते हुए भारतीय मुस्जिम साम्राज्य को जो शक्ति तथा जो दढ़ता प्रदान की उसके बिना यह सम्भव न था श्रलाउद्दीन का श्रयगामी कि अलाउदान मङ्गोलों का सफलतापूर्वक वलवन। सामना कर सकता श्रीर दूर देशों को जीत<sup>१</sup> सकता।" उसने अलाउद्दोन के लिए राह साफ़ कर दो। यद्यपि दोनों की नोति में वहुत कुछ भिन्नता थी, फिर भी अलाउद्दीन की नीति बलवन की नीति का एक परिवर्तित विकसित रूप थी। सम्राट् के पद का आदर अब बढ़ गया था। सारे देश में शान्ति छा गई थी, उब और नीच, सब प्रकार के पुरुष आज्ञाकारी होगये। बाह्य आक्रमणों का डर वहुत कुछ न रहा। इस प्रकार बलवन ने मुस्लिम साम्राज्य को एक व्यवस्थित शासन का स्वरूप प्रदान किया। वलवन की मृत्यु के ग्रनन्तर ग्रागामी दस वर्षीं में उसका बहुत कुछ कार्य नष्ट हो गया, किन्तु नीति में जो परिवर्तन हो रहा था वह चलता ही रहा। बालुकामय प्रदेश में जिस प्रकार नदी अदृष्टरूपेण बहती है वही हाल बलबन की नवीन नीति का था। अब आवश्यकता एक ऐसे सम्राट् की थी जो बलवन के कार्य से लाभ उठावे तथा जो नूतन नीति को अपने ढाँचे में ढाल कर पूर्णतया विकसित करे।

अलाउद्दीन ने इस आवश्यकता को पूर्ण किया।

१. ईप्लरीप्रसादः—हिस्ट्रो श्राफ़ इण्डिया, दितीय संस्करण, पृष्ठ १७४.

बलबन ने श्रपने वंश की स्थापित करने के प्रयत्न में त्रलाउद्दीन के **त्रागमन के लिए द्वार खेाल दिया।** बलबन चाहता था कि भारतीय साम्राज्य पर केवल उसके वंशज ही राज्य करें। किन्तु विधि का विधान कुछ दूसरा ही था; भ्रव पुरातन नीति के भ्रनुयायियों के लिए स्थान न रहा। इतिहासकार लिखते हैं कि—''बलबन उन सम्राटों मे से था जो कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ जाते<sup>१</sup>।" ग्रगर यह कहा जाय कि बलवन के पीछे उसका कोई भी उत्तरा-धिकारी नहीं रह सकता था तो भ्रत्युक्ति नहीं होगी। समाज को विकास को नियम को विरुद्ध चलना ग्रसम्भव था। ग्रपने वंश को स्थापित करने के प्रयत्न में बलबन विधि का साधन-मात्र था। परिवर्तन अवश्यम्भावी था, बलवन ही अज्ञात रीति से उस परिवर्तन का कर्ता बना। उसने शम्सी गुलामों का अन्त किया, श्रीर इस प्रकार ृगुलाम-वंश का भी अन्त कर डाला। अब बलबन के वंशजों के अतिरिक्त गुलाम-वंश का श्रम्य कोई न रहा। बलवन के पीछे कोई योग्य उत्तराधिकारी न था, ऋतः ख़िलजियों के लिए राह साफ़ हो गई। समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ होनेवाला था। जिस प्रकार की नीति के समर्थक बलबन ग्रादि थे, उस प्रकार के सम्राटों की भ्रावश्यकता श्रव नहीं थी। शनै: शनै: भ्रज्ञातरूपेंग्र परिवर्तित होनेवाली बलबन की नीति ने भी समाज की प्रवृत्ति को नवीन नीति की छोर सुका दिया। श्रदृष्टरूपेण मानवसमाज नवीन नीति का समर्थक बना। इसी कारण जब श्रलाउद्दीन ने श्राकर एकाएक नीति में महान्

१. लेनपूळ:—मेडीवळ इण्डिया, पुष्ठ ८६

परिवर्तन किये, तब भी ये परिवर्तन धर्माधिकारियों के अतिरिक्त किसी दूसरे को नहीं अखरे।

वलवन के शासनकाल में अलाउदीन की नीति का बीज बीया गया। जब निवल शासकों के शासनक्षी शिशिर का

बलवन श्रीर श्रलारद्दीन की नीति में विभिन्न-ताएँ। श्रन्त हुआ ते। नवीन नीति का श्रंकुर फूटा श्रीर बड़े वेग से श्रलाउद्दीन की सहायता से सिंचित होकर बढ़ने लगा। श्रलाउद्दीन के काल में इस

नीति का स्वरूप बहुत हो भिन्न था, क्योंकि विकास के साथ ही कई अत्यावश्यक परिवर्तन हो गये। बीज तथा वृत्त में जे। भेद होता है वही भेद बलबन तथा अलाउद्दीन की नीति मे पाया जाता है। दूसरी विभिन्नता परिवर्तन में पाई जाती है। बलवनकालीन नीति में जो कुछ भी परिवर्तन हुए वे श्रदृष्ट तथा श्रज्ञात रीति से हुए थे। धीरे धीरे नीति नवीन मार्ग का स्रोर दुलकती जाती थी। देश की दशा तथा काल के परि-वर्तन को ही फलस्वरूप नीति का यह नवीन मार्ग निश्चित हुआ था। बलबन का कभी भी यह उद्देश्य न था कि वह नीति में परिवर्तन करे। यहाँ तक कि परिवर्तन का पता भी किसी को न लगा। अनजाने हो परिवर्तन हो गया। ४० वर्ष का बलबन-काल भारतीय राजनीति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने का ही इतिहास है। अलाउद्दीन की नीति में यह बेवसी न थी। यद्यपि देशकाल के कारण उसकी नीति एक निर्दिष्ट मार्ग की श्रीर जा रहा थी, किन्तु यह स्पष्ट था कि अलाउद्दीन इस नीति का विधाता तथा उसके स्वरूप को निश्चित करनेवाला था। अलाउद्दीन ने

पहिले श्रापनी नीति स्थिर कर ली श्रीर फिर वह उसे कार्यरूप में परिणात करने लगा। उसको मालूम था कि वह नवीन मार्ग को श्रोर जा रहा है। तत्कालीन राजनैतिक इतिहास को पढ़ कर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य को बाग़डोंर एक चतुर राजनीतिज्ञ के हाथ में थी, जो देशकाल को दशा के श्रवसार श्रपनी नीति को निश्चित करना जानता था।

बीसरी भिन्नता राज्य-शासन के उद्देश्य में पाई जाती है। बलबन ने देश में शान्ति स्थापित की, बाह्य ष्ट्राक्रमणों को रोकने का प्रयत्न किया, धीर शासन को सुदृढ़ किया, किन्तु उसका उद्देश्य क्या था ? श्रात्म-रचा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अलाउदीन के शासन-काल में कुछ दूसरी हो बात है। उसने शासन की बहुत सुदृढ़ किया, बाह्य त्राक्रमणों को रोकने के प्रयत्न किये, किन्तु इस सारी नीति के तले एक उद्देश्य उपस्थित था, कि वह इनकी सहायता से उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन स्थापित करे। उसके सारे कार्य केवल इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किये गये। बलवन की नीति में ऐसे किसी भी उद्देश्य का पूर्ण ध्यभाव है। यह विभिन्नता अत्यावश्यक थी। बलवन के समय में न तो साम्राज्य इतना सुदृढ़ था श्रीर न समाज को प्रवृत्ति इतनी विकसित ही थी कि वह किसी उद्देश्य-विशेष की पूर्ण करने का प्रयत्न करता। बलबन के समय में यदि साम्राज्य सुदृढ़ न होता ते। ऋलाउद्दीन की नीति तथा उसके प्रयत्न कहाँ तक सफल होते यह कहा नहीं जा सकता। इतनी बात अवश्य निश्चित रूप से कही जा सकती

है कि बलवन के शासनकाल के प्रारम्भ को श्रस्थायो दशा में यदि किसी उद्देश्यविशेष को कार्यक्षप में परिणत करने का प्रयत्न किया जाता, तो वह उद्देश्य विफल ही नहीं होता किन्तु साथ ही साम्राज्य को बहुत वड़ा धक्का लगता; साम्राज्य का पतन भी एक श्रसम्भव घटना न होती।

वलवन की मृत्यु हुई छीर उसके अनन्तर कोई भी-योग्य उत्तराधिकारी न रहा। परिवर्तन हो रहा था, छीर इस परिवर्टन के लिए यह अत्यावश्यक था। जहाँ तक यह प्रमाणित न हो जाता कि गुलामों के राज्य का अन्त होना अत्यावश्यक था, वहाँ तक किसी दूसरे वंश का राज्याकड़ होना कठिन था। वलवन की मृत्यु के अनन्तर की अराजकता, कैकूबाद का निर्वल शासन, छीर जलालुहोन की असीम द्यालुता, अलाउद्दीन के उत्थान से पहिले की हो अत्यावश्यक पंक्तियाँ थीं। इनके बिना अलाउद्दीन के स्वच्छन्द शासन की जितनीं सहायता प्राप्त हुई उतनी कभी भी न मिलुती।

किन्तु जब अलाउद्दीन सिंहासनारुढ़ हुआ, परिवर्तन मूर्तिमान होकर भारतीय राजनैतिक रंगमंच पर अवतरित हुआ। अलाउद्दीन जब नूतन नीति की कार्यरूप में परिण्यत करने की अपनी शक्ति का उपयोग करने लगा, तब प्रथम बार धर्मीधिकारियों को पता लगा कि वह नीति किस मोर जा रही थी। सम्राट् के पद की मान-वृद्धि के परिणाम का तथा स्वच्छन्द शासन के सच्चे अर्थ का उन्हें तभी पता लगा।

## <sup>६</sup>. ऋलाउद्दीन।

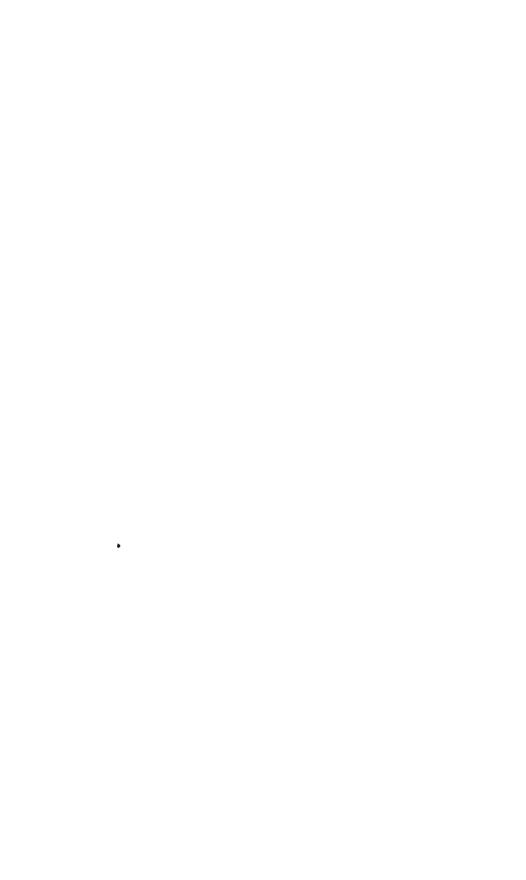

## श्रलाउद्दीन-मध्यकालीन भारत में उन्नति-शील स्वच्छन्द शासन का प्रभात।

वाँध हट चुके थे, स्वच्छन्द शासन का प्रवाह भयंकर वेग के साथ हुंकार करता हुआ, वाँध के अवशेषों को रोंदते हुए, राह में समुपस्थित होनेवाली समय बाधाओं को हटाते हुए, डमड़ता चला जाता था। देश और काल डसके अनुकूल थे, अतः समस्त अवरोध उसके प्रवाह को रोकने में असमर्थ थे। प्रशान्त सागर में ज्वार की तरड्गें उठ चुकी थीं, भीषणता से अपनी फेनाच्छादित चीटियों के साथ, समय तटवर्ती वस्तुओं को जलनिमय करती हुई, बढ़ती चलो जा रही थीं। जो कोई उसका विरोध करेगा, वह उन तरङ्गों में हुबेगा, यह अवश्यम्भावी था। एक के बाद दूसरी तरङ्गें इस प्रकार उठती चली जा रही थीं।

वलवन के काल में प्रशान्त सागर की सतह पर छोटी छोटी लहरें अठखेलियाँ करने लगी थीं; अनजाने ही उसने उस सागर की उस समतल सतह का मटियामेट कर दिया था। तूफ़ान आने के चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, चितिज पर काले काले बादलों की घटा दिखाई देने लगी थी; अब उनकी गड़गड़ाहट भी सुनाई देने लगी। अलाउद्दीन के सिंहासनारूढ़ होते ही यह तूफ़ान चढ़ आया, श्रीर कोई २० वर्ष तक निरन्तर ऐसा चलता रहा कि सारे भारत को हिला दिया। एक नवीन भारत की सृष्टि की। उसके ग्रनन्तर कोई १० वर्ष तक शान्ति रही, किन्तु यह शान्ति केवल ग्रागामी तूफ़ान की चेतावनी दे रही थी। यह दूसरा तूफ़ान पहिले से भी अधिक भयंकर था, उसने समाज को हिला दिया, सारे समाज में क्रान्ति कर दी। यह दूसरा तूफ़ान "मुहम्मद तुग़लक" के काल में आया। किन्तु अलाउदीन ही इस दूसरे तूफ़ान का जन्मदाता था, वही उसका प्राण था। उसने जो कार्य स्रारम्भ किया था, जो प्रवाह बहाया था, उसी को मुहम्मद ने पूर्ण किया। क्योंकर श्रलाउद्दीन ने उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन प्रारम्भ किया, क्योंकर उसे स्थापित किया, यह भारतीय इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण बात है श्रीर संसार के राजनैतिक इतिहास में एक म्राश्चर्यजनक घटना है।

बलबन के शासनकाल तक साम्राज्य सेना-प्रधान ही था। पिछले भ्रम्याय में हम इस बात का उल्लेख कर चुके

श्रजावहीन के सिंहासना-रूढ़ होने के समय भारत की दशा। हैं कि यद्यपि बलबन के काल में नवीन नीति का बीज बीया गया, नीति में परिवर्तन होने लगा, किन्तु फिर भी शासनपद्धति का ऊपरी आवरण पुराना

ही थां, शासन में सेना को ही सर्वोच स्थान प्राप्त था। इधर जब अलाउद्दीन सिंहासनारुढ़ हुआ, उस समय में पुन: अशान्ति का देश में दौरदौरा हो गया था। भारत में पुन: स्थान-स्थान पर बारम्बार विद्रोह उठते थे, श्रीर हुज़ारों की हत्या होती थी। निरन्तर सेना-संचालन, युद्ध श्रीर अशान्ति से देश उजाड़ होता जाता था; प्राय: खेत नहीं बोये जाते थे धीर जो बोये जाते थे, उनकी उपज नहीं होती थी। उत्तर-पश्चिमी राह से बार्यबार होनेवाले म्राक्रमणों के फलस्वरूप पंजाब सा उपजाऊ देश भी चैापट हो गया। मंगोलों के दल के दल समय समय पर मैदानों में उतर आते थे, भीषण अत्याचार करते, निर्देयतापूर्वक मारकाट करके लृटपाट मचाते थे। उसी समय पंजाब में पानी को वड़ी बाढ़ अर्ड़, जिससे सैकड़ों निर्धन तथा घरबार-रहित हो गये । उन्हें पेटपूजा के लिए अन्यत्र जाना पड़ा। सारा देश अशान्ति के कारण दुखी था, निरन्तर विद्रोहों तथा युद्धों से देश ऊव गया था। सब स्रोर शान्ति की चाह थी। शान्ति स्थापित करनेवाले की देश सहायता देने को तैयार था। शान्ति-सुधा प्राप्त करने की स्राशा से ही वे उस व्यक्ति की ब्राज्ञा मानने तथा उसके ब्रत्याचारों को भी सहने के लिए तैयार थे। भारतीय मुस्लिम साम्राज्य के प्रारम्भिक नेताओं का पतन हो रहा था। वलवन के हाथों श्रीर उसके साथ ही गुलामों का ग्रन्त ही गया। उसकी मृत्यु के बाद परिवर्तन का प्रवाह बहुत वेग से बहने लगा। श्रब देश में पुराने कार्यकर्ता भी न रहे। जो व्यक्ति ग्रागे चल कर देश तथा साम्राज्य के कर्णधार बननेवाले थे, वे भ्रव तक परिपक्वा-वस्था को प्राप्त नहीं हुए थे, इसी कारण जव परिवर्तन हुन्रा ते। ये नये नेता, नये गंग में रँग गये। पुराने विचारवाले

१ रावेटी: तवकृत-इ-नासिरी दी मिहरान ई-सिन्ध । जरनल बंगाल एशियाटिक सेासाहटी सन् १८६२ ई० पृ० २८०, ३६२, ४६८

कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण अधिक विरोध न हुआ। पुनः बलवन के शासनकाल में सम्राट् के पद का मान तथा उसके प्रति स्रादर वहुत बढ़ गया था । स्रब स्रावश्यकता एक ऐसे सम्राट् की थी, जिसके व्यक्तित्व में यह नवीन महत्ता पूर्णितया पाई जाय। अल्विमिश की मृत्यु के अनन्तर कोई ऐसा शासक न हुआ जो मानव-समाज को अपनी स्रोर श्राकित कर सके। रिज़या स्त्री थी, नासिरुहीन एक फ़्क़ीर था। बलबन एक महान् सम्राट् था, किन्तु बीस वर्ष तक मन्त्रित्व कर चुका था, उस स्थान पर वह इतने समय तक रहा कि महान जन-समाज उसे मन्त्री ही मानता रहा ! भ्रत: जब वह सिंहासनारूढ़ हुआ, तब उसे इस बात की श्रावश्यकता प्रतीत हुई कि कृत्रिम रूप से श्रपने श्रापको उस महान् पद के उपयुक्त बनावे। वलबन का नीचकुल में जन्सें हुए पुरुषो को अपने पास न श्राने देना, इन्हीं कुत्रिम उपायों में से एक था। बलबन ने सम्राट् के पद को स्वच्छन्द बनाया, श्रीर प्रजा उसे त्रादरणीय समभे इसके लिए भरसक प्रयत्न किया; फिर भी बलबन संसार को इस बात के लिए उतारू न कर सका कि वे उसकी पूजा करें; किन्तु उसने भ्रागामी सम्राटों के लिए राह साफ़ कर दी।

अब आवश्यकता थी एक ऐसे सम्राट् की जो अपनी शक्ति की सहायता से सारे साम्राज्य में शान्ति अलावहीन की सफलता स्थापित कर सके, जिसके रोम का कारण। रोम से शान टपकी पड़ती हो, जो सेना का सिरताज हो और जो अपनी वीरता से देश का नेता बन सके। स्वच्छन्द शासन का प्रवाह उमड़ रहा था, तरङ्गें उठ रही थीं। इस उठते हुए ज्वार के साथ देश की दृष्टि में उच्च थ्रीर महान् बनने का एक अच्छा अवसर था। सिंहासनारूढ़ होते ही अलाउदीन ने देश की दशा पर विचार किया थ्रीर अपने अनुकूल वातावरण पाया। उसने इससे लाभ उठाया, श्रीर उठती हुई तरङ्गो के साथ वह भी ऊँचा उठा। उसने देश की नीति में परिवर्तन करना आरम्भ कर दिया। अलाउदीन, स्वच्छन्द शासन के उमड़ते हुए प्रवाह का अनिवार्य फल था। अलाउदीन, गुलाम-वंश के अनितम शासक केकूबाद की निर्वलता तथा जलालु-दीन की दयालुता के विरुद्ध प्रतिक्रिया का मूर्तिमान स्वरूप था।

देश को तत्कालीन अवस्था, अलाउदीन के विचारों के अनुकूल थी। मुसलमानों की भारत में शासन करते करते तथा यहाँ बसे कोई अर्धशताब्दी से अधिक काल बीत चुका

किन किन बातो से श्रलाउद्दीन के। नवीन नीति के। प्रारम्भ करने में सहायता मिली ? था, इसी कारण उनके विचारों मे, उनके दृष्टिकीण में कई परिवर्तन हो गये थे। अपने सुधारों की प्रारम्भ करने में, ज्यलाउद्दीन ने इस परिवर्तित दृष्टिकीण

से लाभ उठाया। दृष्टिकोण आदि में यह परिवर्तन तीन प्रकार का था। प्रथम तो जैसा हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, अब मुसलमान भारत को अपनी जन्म-भूमि समस्ते लगे थे। "यद्यपि समस्त भारत रक्तरंजित, अशक्त, विजेताओं के पाँवों तले पड़ा था, फिर भी भारतीय आदर्श मुसलमाने। के सामाजिक तथा नैतिक जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे

थे।" मुसलमान अब भारत को अपनी मातृशूमि समभने लगे, भारत के ही लाभ का वे विचार करने लगे, अतएव जब अलाउद्दीन उन्नतिशील खच्छन्द शासन के मार्ग की ओर अप्रसर हुआ तब कुछ को छोड़ कर प्राय: सारी मुस्लिम प्रजा ने अलाउद्दीन की नीति का मूक समर्थन किया।

प्रारम्भिक मुस्लिम साम्राज्य का सेना-प्रधान होना भी म्रलाउद्दोन के लिए लाभदायक हुआ। प्रारम्भिक योद्धा मुसलमानों को धर्म का न ते। अधिक ज्ञान था, श्रीर न उन्होंने धर्म की छोटी छोटी बारीकियों को ही समभने का प्रयत्न किया। ये मुस्लिम शासक धर्म में कट्टर थे, किन्तु धर्मान्ध न थे। वे धार्मिक विचारों से कई बार मारकाट मचा देते थे, किन्तु जो धार्मिक अत्याचार, फिरोज श्रीर सिकन्दर लोदी ने किये, वैसे अत्याचार करने की उनकी प्रवृत्ति न थी। मुस्लिम साम्राज्य का संगठन बहुत कुछ कुरान के म्रनुसार था, किन्तु अभी तक यह धर्मप्रधान न था, या यों कहिए, कि धर्मा-धिकारियों की अभी तक साम्राज्य की नीति पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त न हुआ था। भारत की मुस्लिम प्रजा के धार्मिक विचार शासकों के विचारों से अधिक भिन्न न थे, अतः जब भ्रलाउद्दीन ने, उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन की नीति की ग्रारम्भ करते समय, कई परिवर्तन किये तव संकीर्ण विचारवाले धर्माधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मुसलमानों को ये परिवर्तन न ग्रखरे।

हिन्दूप्रजा ने भी अलाउद्दीन की नवीन नीति का विरोध नहीं किया। यह सत्य है कि अलाउद्दीन ने हिन्दुओं को

१ हेवल:-हिस्ट्री श्राफ़ दी श्रार्थन रूल इन इण्डिया, पृष्ठ २०८

वहुत दबाया, किन्तु वे दूरस्य दर्शक के समान ही नीति के इस परिवर्तन को देखते रहे। उन्होंने धर्माधिकारियों के समान विरोध का भण्डा खड़ा न किया।

त्रालाउद्दोन ही इस नूतन नीति का प्रारम्भकर्ता था, श्रीर इस कार्य के लिए उससे अधिक उपयुक्त कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता। अलाउद्दोन स्वयं अपिठत था, श्रीर उसे न

उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन-नीति । ते। धर्म की अधिक परवाह थी, धीर न धर्माधिकारियों की। अला-उद्दीन की यह वात पूर्णतया विदित

थी कि नूतन नोति को प्रारम्भ करने में धर्माधिकारियों के साथ उसकी मुठभेड़ होना अवश्यम्भावी था, किन्तु अला- उद्दीन उनकी परवाह क्यों करने लगा। धर्माधिकारियों के विरोध की देखकर भी वह अपनी नीति पर अटल रहा।

जिस रीति से एकाएक प्रजा को सुखी करना तथा उनकी मलाई करना ही साम्राज्य तथा शासकों का प्रधान उद्देश्य समभा जाने लगा, वह मन्यकालीन भारत के इतिहास में एक आश्चर्यजनक तथा आदरोत्पादक वस्तु है। नवीन नीति का प्रारम्भ ही इस बात का एक प्रत्यच्च उदाहरण है कि क्योंकर धीरे धीरे भारतीय आदर्श, मुसलमानों के जीवन तथा विचारों मे प्रवेश करने लगे थे। साम्राज्य के उद्देश्य में परिवर्तन करना, शासननीति की एक न्तन मार्ग पर अप्रसर करना, व्यक्तिगत या पच्चित्रशेष के हानिलाभ तथा धार्मिक विचारों की ठुकराना, मानवसमाज की विचार-शैली मे परिवर्तन करना, अलाउदीन का सबसे बड़ा—उसकी विजयों तथा सुधारों से भी बढ़कर—कार्य था। विशेषता यह है कि

उसने यह सारा कार्य केवल १०-१५ वर्ष के भीतर ही किया। अलाउदीन की यह महान सफलता ही उसे संसार के महान सम्राटों में स्थान दिलाती है। भिन्न भिन्न बाधाओं के, तथा अनेकानेक बन्धनों के रहते हुए भी अलाउदीन ने जिस प्रकार स्वयं की स्वच्छन्द बनाया, उससे संसार की उसके मस्तिष्क की मौलिकता का पता लगता है। उसका यह कार्य उच्च से उच्च प्रकार की राजनीति का एक उत्कृष्ट नमूना है।

इससे पहले कि हम अलाउदीन के इस महान् कार्य पर विचार करें, हम इस नूतन नीति के कार्य-क्रम पर घिचार करेंगे। यह नवीन नीति भारतीय मुस्लिम साम्राज्य

के इतिहास की एक महान् विशेषता नृतन नीतिका है, मुस्लिम नीति के इतिहास का एक अनोखा अध्याय है।

इस नीति का कार्य-क्रम क्या था ? इस कार्य-क्रम मे किन किन वार्तों का समावेश था ?

न्तन नीति का प्रथम उद्देश्य, सम्राट् के पद की सर्वोच्च स्थान प्रदान करना तथा उसकी महत्ता की वृद्धि करना था। सम्राट् की पूर्णतया स्वच्छन्द बनाना, उसकी सत्ता की बन्धन-रहित करना, धीर शासक की अनियन्त्रित रूप से शासन करने देना ही इस नीति का प्रथम उद्देश्य था। छुई १४ वें के राज्यारूढ़ होने के समय फ्रांस में सम्राट् के प्रति भक्ति तथा श्रद्धा का जो प्रबल प्रवाह आया था, वैसा ही प्रवाह अलाउद्दीन के शासनारूढ़ होने के समय भारत में उमड़ रहा था। पुन: फ्रांस के समान ही इस समय भारत में केवल यही इच्छा सर्वीपरि थी कि सम्राट् अतीव शक्तिमान् हो जावे, जिससे साम्राज्य में शान्ति स्थापित हो सके तथा वाह्य आक्रमणों का डर जाता रहे। इसी इच्छा से लाभ उठाना, तथा उसे कार्यरूप में परिणत करना ही इस नीति के कार्य-क्रम का सर्वप्रथम विषय था।

साम्राज्य-संगठन इस नीति का दूसरा विषय था। जिस नीति का रिचलू ने फ्रांस में पालन किया, वही नीति भारत मे प्रारम्भ की जानेवाली थी। समय साम्राज्य के हित की सर्वोपरि वनाना, धौर उसके लिए धर्म तथा धर्माधिकारियों की अवहेलना करना ही इस नवीन नीति का गुर था। अब केवल धर्माधिकारियों के हित का विचार न करके, शासक, साम्राज्य तथा उसकी समस्त प्रजा के—हिन्दू और मुसलमान, दोनों के—हिताहित, लाभालाभ का विचार करने लगे। इसी उद्देश्य की पूर्ण करने के लिए, इस नवीन नीति की कार्यरूप में परिणत करनेवाले सम्राटों ने राजनीति की धार्मिक विचारों के प्रभाव से अलग किया, और केवल राज-नैतिक विचारों से ही साम्राज्य के शासन की संग-ठित किया।

इस नीति का तीसरा विषय साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना था। म्रान्तरिक विद्रोहीं का उन्मूलन करके, देश में शान्ति स्थापित करना, श्रीर साम्राज्य की बाह्य स्राक्रमणों से सुरित्तित करना ये ही दो प्रधान कार्य थे। जहाँ तक साम्राज्य सुदृढ़ न हो जावे, श्रीर विद्रोहीं तथा श्राक्रमणों का डर बना रहे वहाँ तक किसी नृतन नीति का प्रारम्भ करना तथा साम्राज्य का सुदृढ़ होना, एक श्रसम्भव बात थी। चौधा दिषय, साम्राज्य की आर्थिक दशा को सुधारना था। समस्त साम्राज्य में आने-जाने के लिए मार्ग; निवासस्थान आदि की सुविधाएँ करना, तथा आन्तरिक व्यापार और वाह्य व्यापार को उत्तेजना देना अत्यावश्यक था। मुसलमानों के आक्रमण तथा हिन्दू-साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारत में जो अराजकता तथा गड़वड़ी फैली उससे देश का आर्थिक ढाँचा ढह गया था; अतः देश की आर्थिक दशा सुधारने श्रीर उसे आर्थिक एकता प्रदान करने की वड़ी आवश्यकता थी। जब साम्राज्य में शानित छा गई तथा जब भारत का बहुत सा भाग एक शासक के अधिकार में आ गया तब इस बात की और विशेषरूपेण ध्यान आकृष्ट होने लगा।

पाँचवाँ विषय जिसे इस नवीन नीति के कार्यक्रम में स्थान मिला, वह धर्म-सम्बन्धी समस्या थी। हम इस वात का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि हिन्दुओं के प्रति क्या वर्ताव किया जाना चाहिए, उन्हें किन किन बातों में स्वाधीनता दी जानी चाहिए, साम्राज्य में उनके क्या क्या म्राधिकार होंगे, म्रादि प्रभ्रों का उत्तर देना म्रव म्रावश्यक हो गया। प्रारम्भ में तो मुसलमान देश-विजय में ही लगे हुए थे, किन्तु ज्यों ब्यों साम्राज्य बढ़ता जाता था, श्रीर ज्यों ज्यों शासन-संगठन किया जाने लगा त्यों त्यों इन प्रश्नों को सुलमाना मत्यावश्यक हो गया। विशेषत्या न्याय-शासन में किन किन नियमानुसार न्यायाधीशों को चलना चाहिए यह निश्चित करना, इस समय म्रान्वार्य होगया। इन धर्म-सम्बन्धी प्रश्नों को हल करना, इस नवीन नीति का पाँचवाँ

विषय था। क्योंकर इन प्रश्नों को हल किया जाना चाहिए ? किस आधार पर इस विषय-सम्बन्धी साम्राज्य की नीति निर्धारित की जानी चाहिए ? इस नूतन नीति के विधाताओं ने इन प्रश्नों का एक अनीखा ही उत्तर दिया। केवल साम्राज्य के हित का ही विचार करके उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए और धर्माधिकारियों के। ऐसे प्रश्नों के हल करने मे हाथ नहीं डालने देना चाहिए, यही इस नीति के प्रारम्भकर्ताओं का प्रधान उत्तर था। धार्मिक असहिष्णुता के हलाहल विष से इस नीति के पोषक कोसों दूर भागते थे।

छठा तथा अन्तिम विषय साम्राज्य के उद्देश्यों तथा साम्राज्य के कर्तव्यों की वृद्धि करना था। प्रजा के लिए लाभदायक, सुखकारक, धौर समृद्धिकारी कार्यों को शासक के प्रधान कर्तव्यों में स्थान देना ही इस नीति का अन्तिम उद्देश्य था। इन कार्यों को शासक अपना प्रधान कर्तव्य समभने लगे, यही इस नीति की विशेषता थी। इस प्रकार तत्कालीन राजनीति में आधुनिक सोशियालिस्ट राजनीति का आभास दिखाई पड़ता है। मध्यकालीन भारत में ऐसे आदशों को ग्रहण करना तत्कालीन भारतीय राजनीतिज्ञों को महत्ता तथा उनके हृदय की विशालता प्रदर्शित करती है। इसी विशेषता के आधार पर भारतीय राजनीतिज्ञ, आधुनिक पाश्चात्य प्रजातन्त्र-वादियों को तथा आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिज्ञों को चुनौतो दे सकते हैं और बता सकते हैं कि भारतीय शासन की आत्मा में प्रजा के हित का विचार सर्वदा से रहा है। जिन पाश्चात्य इतिहासकारों ने मध्यकालीन सम्राटों

को ग्रत्याचारी तथा प्रजापोड़क कहा है, उनके सम्मुख इस विशेषता की रख कर कोई भी पूछ सकता है कि क्या इस विशेषता की जान कर भी वे भारतीय शासकों के विषय मे ग्रपने मत का सफलतापूर्वक प्रतिपादन कर सकते हैं।

इस नवीन नीति का ग्रारम्भ करना, भारतीय राजनैतिक इतिहास में एक महान् क्रान्ति का प्रारम्भ करना था। कैसे

श्रतास्द्दीन ने क्योकर यह महान् परिवर्तन किया ? त्र्याउद्दीन ने विना किसी विरोध के स्वयं की स्वच्छन्द बना लिया, क्योंकर अपने शासन-काल में उसने विरोध न होने दिया ये बातें अला-

उद्दीन की कूट-राजनीति का परिचय देती है। अलाउद्दीन के शासनारुढ़ होने के समय शासन सेना-प्रधान था, अतः अलाउद्दीन ने देखा कि सेना की सहायता के बिना कुछ भी होना सम्भव नहीं। साथ ही प्रजा को भी अपने पत्त में करना अत्यावश्यक था। अलाउद्दीन की मालूम था कि प्रजा उसकी सहायता तभी करेगी, जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जावेगा कि अलाउद्दीन अशान्ति का अन्त कर सकेगा। जहाँ तक प्रजा के हृदय मे शासक के प्रति महान आदर तथा महती अद्धा न होगी वहाँ तक यह असम्भव था कि प्रजा शासक के सब कार्यों का पूर्ण समर्थन करे।

ग्रतः ज्यों ही अलाउद्दीन, जलालुउद्दीन का युवराज मान लिया गया, उसने दूर दूर देशों पर (श्र) दिचण पर श्राक्रमण। ग्राक्रमण करना, प्रारम्भ कर दिया। देविगिरि पर धावा मारा, उसे जीत कर बहुत सा धन साथ लाया। अपने शासनकाल में भी वह स्वयं कई बार सेनापित बनकर भिन्न भिन्न देश जीतने गया। रणधम्भौर श्रीर चित्तौड़ के अजेय दुर्ग हस्तगत कर लिये। अपने सेनापित काफ़ूर को भेजकर सारा दिचण जीत लिया, श्रीर वहाँ से बहुत सा धन लूट में हाथ लगा। वारङ्गल, द्वारसमुद्र श्रीर मा'बार तक उसने धावा मारा।

त्रविश्वा ने युद्ध में वीरता दिखाई, अपना युद्ध-कौशल प्रदिशित किया। सैनिक उसका लोहा मान गये। उन्होंने उसे अपना आदर्श तथा नेता मान लिया। (व) दिख्णी आक्रमणों जैसे वोनापार्ट अपने सैनिकों का लीड़ला और एक पूजनीय आदर्श था, वैसे ही अलाउद्दीन ने भी अपने सैनिकों के हृदय पर अधिकार जमा लिया। सैनिकों को लूट के माल में भी हिस्सा मिलता था, जिससे वे उसके बेदाम के दास हो गये। जिसे मनुष्य अपना आदर्श मान ले, एक अनुकरणीय पुरुष समभ ले, श्रीर साथ ही जिससे अपना मतलब भी सधता रहे उसकी कौन सहायता न करेगा ? इस प्रकार बड़े ही चातुर्य से अलाउद्दीन ने सेना को अपने पत्त में कर लिया।

त्रजा उससे डरने लगी श्रीर उसका श्रादर भी करने लगी। श्रजा उससे डरने लगी श्रीर उसका श्रादर भी करने लगी। श्रव उसकी शक्ति का तथा उसके सुधारों का विरोध करने का उनमें साहस न रहा। श्रलाउद्दीन की वीरता तथा उसकी महान विजयों का विवरण सुनकर मनुष्य सहम गये। मनुष्य वीरपूजा करता है, श्रीर भारत में तो विशेषतया इसका प्राधान्य रहा है, ग्रत: ग्रव उसकी सेना ही नहीं, ग्रन्य प्रजा भी, अलाउद्दीन का आदर करने लगी। यह देखेंकर कि जव उसके वैरी तक उसका लोहा मानते थे, कोई इसका विरोध न करता था, देविगरी, मा'वार, वारङ्गल आदि देशों ने भी उसकी अधीनता, स्वीकार कर ली-चाहे वह नाम-मात्र की ही क्यों न हो-प्रजा ने उसे अपना नेता मान लिया, उन्हे आशा वैंधने लगी थी कि यह पुरुष देश मे शान्ति स्थापित कर सकेगा। जब अलाउद्दीन ने स्वाधीन देशों को भी जीतकर श्रपने अधीन किया तब अपने साम्राज्य के आन्तरिक विद्रोहों का दबाना उसके लिए कठिन न था, यह विचार करके ही कोई भी विद्रोह करने का नाम न लेता था। प्रजा ने यह भी जान लिया कि अपनी शक्ति को सहायता से अलाउदीन चिरवाञ्छित शान्ति स्थापित कर सकेगा, अतः प्रजा ने ग्रलाउद्दीन की सत्ता, स्वेच्छापूर्वक स्वीकार की। उसकी ग्राज़ा को शिरोधार्य करके वे उसका पालन करने लगे। फिर भी 'यह कहना हो पड़ेगा कि प्रजा को ग्राज्ञापालक बनाने तथा उनके विरोध को नष्ट करने में अलाउद्दोन ने अपनी सत्ता के आतंक का ही बहुत प्रयोग किया।

यहाँ तक अलाउद्दीन की नीति बलबन की नीति से बहुत भिन्न न थीं, किन्तु यहीं से दोनों की नीति पूर्णतया जिलाउद्दीन के सुधार। विभिन्न हो जाती हैं। यहाँ से अला-उद्दीन के सुधार। उद्दीन की नीति, जिस भ्रोर प्रवृत्त होती है उसी नवीन प्रवृत्ति के कारण अलाउद्दीन की नीति की उन्नतिशील नीति कहते हैं। सेना की, तथा प्रजा को भ्रपनी-अरोर करके, अलाउद्दीन की जी शक्ति प्राप्त हुई, उसने अब

त्सका उपयोग नवीन नीति को कार्यक्षप में परिणत करने में लगाया। अब उसने शासन-सुधार करना आरंभ किया। इन सुधारों को आरंभ करने में अलाउद्दीन के दो उद्देश्य थे, एक तो प्रजा का भला करना, दूसरे उनकी सहायता से प्रजा की अपने पत्त में करके, अपनी शक्ति को बढ़ाना।

त्रलाउद्दीन ने सर्वप्रथम व्यापार-सम्बन्धी सुधार किये । वस्तुओं के भाव ठहरा दिये मुद्रे। सब व्यापारियों के नाम एक रिजस्टर में लिखे गये। ग्रलाउद्दीन ने जो नियम बनाये थे, वे अर्थ-शास्त्र के सुधार। वेत्ताओं के लिए एक पढ़ने तथा विचार करने की वात है। ग्रलाउद्दीन के उस मस्तिष्क में कितनी मौलिकता थी, ग्रपढ़ होकर भी उसे राजकीय बातों का कितना ज्ञान था, यह ये नियम ग्रच्छी तरह बताते हैं। ग्रलाउद्दीन ने इस वात का भी प्रबन्ध किया कि ग्रर्थशास्त्र के स्वाभाविक नियमों के फलस्वरूप उसके सारे सुधार विफल न

इस प्रकार अलाउद्दीन ने दिरद्री से दिरद्री के लिए भी अपनी पेटपूजा का प्रश्न सरल कर दिया। थोड़ी सी ही आमदनी से उसका गुज़ारा हो सकता था। इस तरह उसने प्रजा को बंहुत लाभ पहुँचाया। साथ ही अब अलाउद्दीन थोड़े से ही ब्यय में एक बड़ी सुसज्जित सेना रख सकता था

१. स्थानाभाव से न्यापार-सम्बन्धी सब सुधारों का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है। उसके लिए देखों—ईलियट श्रीर डासन हिस्ट्री श्राफ़ हण्डिया, खण्ड ३ पृष्ट १६२-१६४

जिससे बाह्य ग्राक्रमणों ग्रौर ग्रान्तरिक विद्रोहों का डर कम होगया।

त्रलाउद्दीन ने देखा कि उसके व्यापार-सम्बन्धी नियम तथा सुधार सब विफल हो जावेंगे यदि कभी त्रकाल पड़ गया।

(ब) अकाल-विषयक कहीं कहीं जो अकाल पड़ जाते थे, उनसे सुधार। देश की बहुत हानि होती थी, और

इससे सरकारी आमदनी कम होने की ही आशहा न थी, किन्तु उससे आर्थिक सुधारों का एकाएक भग्न होना अवश्यन्भावी हो जाता। यों लाभ होना तो दूर रहा कई वार घेर विपत्ति आने की सम्भावना थी। अकाल के समय में बड़ी सेना सुसज्जित रखना कठिन हो जाता, जिसके फलस्वरूप पुनः अराजकता फैल जाने का डर था। अतः अलाउद्दोन ने कई नियम बनाये जिनसे अकाल में भी शासन में ढिलाई न आवे, लोगों को भूखों न मरना पड़े तथा उसके ज्यापार-सम्बन्धी सारे सुधार बराबर चलते जावें।

अलाउद्दीन ने आज्ञा दी कि दोश्राब में तथा यमुना के तीर पर और देहली के श्रासपास के प्रान्तें में धान्य ही बोया जाय, और इस प्रदेश में सरकारी लगान धान्य के स्वरूप में (Rent in Kind) ही लिया जावे। यह लगान सरकारी धान्यागारों में सुरिचित रखा जाने लगा। अत: "जब कभी वृष्टि कम होती या अन्य किसी कारणों से धान्य की कमी होती तो यह धान्य निकाला जाता और अलाउद्दीन द्वारा निश्चित दर से बेचा जाता। अब अनावृष्टि के समय भी धान्य बहुतायत से पाया जाता था ऋौर नियत दर से भाव नहीं बढ़ने पाता।" तभी तो बरानी लिखता है कि,— "तत्कालोन विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुष यह देख कर आश्चर्य करते थे कि भाव में श्रधिक घटा बढ़ी नहीं होती थी।..... त्र्यलाउदीन के शासनकाल में यही ते। विशेषता थो कि यद्यपि कई वर्ष अनावृष्टि हुई, अकाल पड़ा, तथापि थान्य बहुतायत से पाया जाता था, श्रीर मूल्य की दर भी वही रहती थी। अलाउद्दोन के समय की यह विशेषता ग्रन्य शासकों के समय में नहीं पाई जाती। जब कभी भी अनावृष्टि होती, प्रतिदिन के आवश्यकतानुसार शहर के प्रत्येक भाग मे धान्य बेचा जाता था। साधारण पुरुषो को ग्राधे मन से अधिक नहीं दिया जाता था। इस प्रकार बड़ी सरतता से उन सभ्य पुरुषें तथा व्यापारियो की. जिनके कोई भी जागीर न थी, धान्य मिलता था। ऐसे समय कोई ग्रीब भूखा व्यक्ति बाज़ार में जाता श्रीर उसे यदि कोई सहायता न देता श्रीर ग्रगर यह बात सम्राट् के कान तक पहुँच जाती ते। बाज़ार के प्रधान को दण्ड दिया जाता था ।"<sup>२</sup>

यह बात भी विशेषरूपेण उल्लेखनीय है कि ग्रलाउद्दीन ने ग्रपने जासूस-विभाग की सहायता से यह प्रयत्न किया कि उपरोक्त नियमों के उलङ्घन की सूचना उसके पास पहुँच

ईिलियट श्रीर डासनः हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ १६३.

२. ईलियट श्रीर डासनः हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ३. पृष्ठ १६४.

जावे। "कई व्यापारी वस्तुओं को तीलते समय कम तैल देते। व्यापारी निश्चित दर से तो बेचते थे, किन्तु तौल में गड़बड़ करके प्राहकों को धोखा देते थे, विशेषतया बचों थ्रीर सीधे-सादे व्यक्तियों को तो वे बहुत ठगते थे।" अला- उद्दीन ने व्यापारियों की धोखेबाज़ी को रोकने के लिए भी कई उपाय किये, श्रीर जिस किसी के यहाँ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती तो उसे दण्ड दिया जाता था, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने का साहस न करता।

किन्तु ये सारे सुधार विफल है। जाते यदि इनके फल की चिरस्थायी बनाने के लिए कुछ भी प्रयत्न न किये जाते।

श्रलाटहीन ने क्योकर सुधारों के फल के। चिरस्थायी बनाया ? यदि बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक विद्रोह देश की शान्ति भंग कर देंगे तो इन समस्त सुधारों का अन्त हो जावेगा, श्रीर देश सुखी भी नहीं हो

सकेगा। अतः अन्य सुधारों के साथ सैनिक प्रबन्ध की भी बड़ी आवश्यकता थी। मध्यकाल में प्रत्येक राष्ट्र-शासन में सेना एक प्रधान विभाग था, और उसके बिना कोई भी काम नहीं चल सकता था। फिर भी कई बार मंगोल भारत में

(श्र) मंगोलें। को रोकने के प्रयत्न। घुस आते थे। उनके आक्रमण निरन्तर हो रहे थे, श्रीर उनको रोकने की

बड़ी आवश्यकता थी। उत्तर-पश्चिमी

प्रान्त उजड़ गये थे। मंगोलों के आक्रमण की रोकने के लिए

ईलियट श्रीर डासनः हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ३.
 पृष्ठ १६६.

कोई भी प्रवन्ध नहीं था। बलबन ने जो जो प्रयत्न किये थे, उनका बलबन की मृत्यु के साथ ही अन्त हो गया था। इसी कारण ज्यों ही वे ख़ैबर के दरें में से उत्तरते त्यों हो सीधे देहली के सामने जा पहुँचते थे। एक बार तो बड़ी कठिनाई से इनके हाथों छुटकारा हुआ। सम्राट् ने उनको रोकने के लिए दो कार्य करना आवश्यक समभे; एक तो वायव्य सीमा को सुदृढ़ बनाना, दूसरे एक बड़ी सुसज्जित सेना का प्रवन्ध करना।

बरानी के कथनानुसार, उत्तर-पश्चिमी स्रहद की सुदृढ़ बनाने के लिए-- "ग्रलाउद्दीन ने सिरी में निवास किया, वहाँ एक महल बनवाकर उसे कुछ काल के लिए अपनी राजधानी बनाई । देहली के किले की मरम्मत की गई । मङ्गोलों की राह में पड़नेवाले तथा सरहद पर बलवन के बनवाये हुए किलों को उसने दुरुस्त करवाया। **ब्रावश्यकतानुसार नये नये दुर्ग बनवाये गये ध्रीर उन** पर पुराने अनुभवी सेनापतियों को नियत किया गया । युद्ध-सामग्री बनाने के लिए कारख़ाने खेाले गये। अच्छे **ग्र**च्छे यन्त्रकारों को बुलवाया श्रीर नाना प्रकार के श्रस्न तैयार किये जाने लगे। घास तथा धान्य का उन किलों मे प्रबन्ध किया गया। समान, तथा दिपालपुर में अच्छी अच्छी सेनाएँ रखी गईं। ये सेनाएँ सर्वदा युद्ध के लिएं तैयार रहती थीं। सीमान्त सूबे गाजी तुग्लक मलिक की, जी बाद में ग़यास उद्दीन तुग़लक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर भ्रारूढ़ हुआ, सैंपे गये। जो जो ज़िले मंगोलों की राह मे आते थे वे बड़े बड़े योद्धा अमीरों के अधिकार में दिये

गये। इस प्रकार सारी राह में पुराने योद्धा तथा चतुर सेनापितयों को नियत करके बहुत ही दृढ़ प्रबन्ध किया गया।"

साथ, ही "सुलतान को सेना बढ़ाने का भी विचार ग्राया। वह दिन-रात भ्रपने विद्वान मन्त्रियों से इसी विषय की सलाह किया करता था कि 'क्योंकर मंगोलों को रोका जावे ग्रौर उन्हें बुरी तरह हराया जा सकें। बहुत विचार के अनन्तर सुलवान तथा उसके सलाहकारों ने यह निश्चित किया कि एक बड़ी सुसिन्जित सेना रखी जावे। सेना बहुत बड़ी हो ग्रौर प्रत्येक सेनापित सुसज्जित हो। उसमें भ्रच्छे थ्रस्न-शस्त्रों से सजे हुए, अच्छे घुड़सवार श्रौर अच्छे तीर**न्दाज़** भी हैं।, जिससे शीवातिशीव वे युद्ध के लिए तैयार हो जावें। मंगोलों को रोकने का केवल एक यही उपाय दिखाई दिया ।" उस समय यह सवाल भी उठा था कि क्योंकर ऐसी सेना बहुत समय तक रखी जा सकेगी क्योंकि इसमें वहुत धन व्यय होगा। किन्तु व्यापार-सम्बन्धी नियमीं स्रौर सुधारों के फलस्वरूप सेना रखने में व्यय कम होता था, ध्रीर थोड़े से ख़र्चे में ही बड़ी सेना रखी जा सकती थी।

ये सब प्रबन्ध सन् १३०५ ई० में सम्पूर्ण हो गये। तदनन्तर जब कभी मंगोल देहली पर श्राक्रमण करने का

१. ईितयट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया, खण्ड ३. पृष्ठ १६१।

२. ईलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३. पृष्ठ १६१.

इरादा करते तो यह सेना उन्हें हराकर दूर दूर तक खदेड़ देती थी श्रीर जो मंगोल पकड़े जाते थे, वे मार डाले जाते थे। "मुसलमानों की सेना अब सब दूर सफल होने लगी।" एक बार जो भी मंगोल पकड़ा गया, कोई भी उसके लौट आने की आशा नहीं करते थे। "मंगोल अब इतने डर गये, मुसलमानो सेना का उन्हें इतना डर लगने लगा कि भारत पर बारम्बार आक्रमण करने का जो कुछ चस्का उन्हें लग गया था वह अब छूट गया। सन् १३२० तक वे भारत का नाम तक न लेते थे श्रीर न कभी इधर आने का साहस ही करते थे। स्वप्न में भी मुसलमानों का वह खूनी खंजर उन्हें दिखाई देता था। देहली तथा आस पास के प्रान्तों में मङ्गोलों का कुछ भी डर नहीं रहा।"

एक सुसिष्जित सेना रखने से दो लाभ हुए। प्रथम तो मङ्गोलों के आक्रमण बन्द हो गये। दूसरे विद्रोहकारियों की भी इस सेना का डर, लगता था। अगर कहीं भी छोटा सा भी विद्रोह उठता तो सम्राट् की आज्ञा होते ही यह सेना उसे दबाने के लिए चल खड़ी होती थी। इस सुसिष्जित सेना का सामना करना एक कठिन समस्या थी, अत: जिस किसी के भी हृदय में सम्राट् के प्रति असन्तेष था, वे उसे प्रदर्शित करने की साहस नहीं करते थे।

बाह्य आक्रमणों के डर के चले जाने का देश पर बहुत प्रभाव पड़ा । देहली तथा आस-पास के प्रान्तों में अब

१. ईवियट थ्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड'३. पृष्ठ १६७.

२. ईितवयट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ हण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ १६६.

मङ्गोलों का डर न रहा; सब दूर शान्ति छा गई। जो प्रान्त पहले उजाड़ पड़े थे, उनमें अब खेती होने लगी। प्रजा को शान्ति मिली, और अब सम्राट् के प्रति बाह्य श्राक्रमणों के दर उनको श्रद्धा बढ़ गई। प्रजा शान्ति के मिट जाने का प्रभाव। की इच्छुक थी, अतः वह सम्राट् की **अपना उद्धारक समभ कर, उन्हें** अधिकाधिक सहायता देने लगी। अलाउदीन का ध्यान अब आन्तरिक विद्रोहों की दबाने तथा सुदूर दिचणीय प्रदेशों को जीतने की स्रोर गया। सम्राट् अधिक स्वच्छन्द हो गया, उनकी सत्ता का विरोध करनेवाला कोई न रहा। ग्रव वह पूर्ण वेग से श्रपनी नीति को कार्यरूप में परिखत करने में लगा। इस प्रकार सेना की सहायता से शान्ति स्थापित की गई, बाह्य त्राक्रमणों को रोका गया, श्रीर शान्ति के इस वातावरण में अला-उद्दोन ने उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन का भवन निर्माण किया।

सम्राट् म्रलाउद्दीन पूर्ण शान्ति तथा म्रपना एकच्छन्न शासन स्थापित करना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि साम्राज्य में सम्राट् के म्रतिरिक्त कोई भी दूसरी सत्ता न रहे। पूर्ण स्वच्छन्द शासन स्थापित करना ही उसका एकमात्र भ्येय था। वह सर्वप्रकार के विरोधों का म्रन्त करना चाहता था क्योंकि उसे इस बात का पूरा पता था कि विरोध की ही चट्टान पर उसके सुधार की ही नहीं, उसकी शासन-नौका भी डूब जावेगी। म्रलाउद्दीन चाहता था कि भारतीय सागर में ऐसी कोई भी चट्टान न रहने पावे, क्योंकि तभी वह निश्चिन्त होकर स्वच्छन्द रीति से विचरण कर सकेगा।

**अलाउद्दीन को अग्राशङ्का थी कि मारतीय हिन्दू प्रजा** शायद उसका विरोध करेगी। हिन्दू स्वाधीनता का सुस्वाद ग्रभी तक नहीं भूले थे, श्रीर पुन: (व) हिन्दू प्रजा पर चखने के लिए लालायित हो रहे थे। दमन। इस नीति मुसलमानों को अपनी स्वाधीनता के का कारण। / अपहर्ता समभ्त कर उन्हें अपना वैरी समभते थे। यह एक प्रकार से निश्चित था कि वे बारंबार मुस्लिम साम्राज्य की नष्ट करने का उपाय करेंगे। अतः अलाउदीन ने काजी सुधिसुदीन को कहा था कि—"इस बात का पूर्ण विश्वास रखे। कि वे (हिन्दू) जहाँ तक निर्धन न हो जावेंगे वहाँ तक कभी नम्र तथा **त्र्याज्ञाकारी न** होंगे ।"<sup>१</sup> इसी कारग **अलाउदीन ने हिन्दुओं पर वहुत सख्ती की श्रीर उसके ब्राज्ञानुसार ब्रब उनके पास ब्रावश्यकता से ब्रधिक धन न** रहने दिया। "शासकों की नीति यह थी कि हिन्दुओं के पास इतना धन न रहने पाने, जिससे वे घोड़ों पर चढ़ सकें, ग्रन्छे श्रन्छे वस्र पहिन सकें, हिथयार रख सकें, श्रीर सुख-पूर्वक अपना जीवन बिता सकें। हिन्दुश्रों ने दोग्राब मे विरोध किया ते। सर्तो के साथ उन्हें दवा दिया गया। उपज का आधा भाग लगान के तार पर उनसे लिया जाता था। दोर चराने का तथा मकान तक का कर वस्त किया जाता था। हिन्दुऋों की दशा, इतनी ख़राब हो गई कि खुत श्रीर मुक़हमों की स्त्रियों तक को मुसलमानों के यहाँ नौकरी करनी पड़ती थी।"

१. ईतियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड/३ प्रष्ट १८४.

२. ईश्वरीप्रसादः-मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २०६ ईलियट श्रीर डासनः-हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३. पृष्ठ १८२-३.

किन्तु ये सब अत्याचार राजनैतिक विचारों से ही किये जाते थे। फ़िरोज तुग़लक, सिकन्दर लोदी तथा अन्तिम महान मुगृल सम्राटों—शाहजहाँ श्रीर श्रीरङ्गजेव—द्वारा किये भिन्न था। फ़िरोज ग्रादि के ग्रत्याचार धार्मिक विचारों से किये गये थे, अलाउदोन के उद्देश्य में केवल राजनीति की ही पुट थी। दूसरी ज्ञेय बात यह है कि स्रलाउद्दीन ने जो कुछ किया, वह उसके निजी विचारानुसार हा था। जिस किसी वात को वह ठीक समभता था, वही बात वह करता था। न तो उसने काजियों से सलाह ली, श्रीर न उसने धार्मिक यन्थों को उल्तटा। काजी सुधिसुद्दीन ने जब धर्मयन्थों के **अनुसार हिन्दुओं** को क्या दशा होनी चाहिए यह बताया तो त्रालाउद्दीन ने मुस्करा कर कहा था कि "श्री विद्वान पुरुष, तुम विद्वान हो, किन्तु तुन्हें दुनिया का अनुभव नहीं है; मैं अपढ़ हूँ किन्तु मैंने दुनिया बहुत देखी है। तुमने जो कुछ कहा, उसमें से मैं कुछ भी नहीं समभता किन्तु मैंने सब कुछ न्यानपूर्वक देखा है, तथा मैंने ऐसा ही प्रबन्ध किया है कि वे ( हिन्दू ) **स्राज्ञाकारी हो जावें** । "

एक स्रोर विचारणीय वात यह है कि स्रलाउद्दीन ने उन्हें दिरद्री बना दिया, उनकी स्राधिक दशा विगाड़ दी, किन्तु उनके धर्म पर हस्ताचेप नहीं किया । स्रलाउदीन राजनैतिक स्रधीनता चाहता था, धार्मिक बातों में हाथ डालने की उसकी इच्छा न थी। उसे तो स्त्रयं को स्त्रच्छन्द बनाकर

ईिलयट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३
 पृष्ठ १८४.

उन्नतिशोल शासन स्थापित करने की ही लगी थी, उसे धर्म की परवाह न थी। रिचलू ने केवल राजनैतिक विचारों से ही प्रोटेस्टेण्टों का दमन किया, त्यों ही अलाउदीन ने भी राजनैतिक विचारों से ही प्रेरित होकर हिन्दुओं के प्रति अत्याचार किये।

त्रगर त्रजाउद्दीन केवल हिन्दुओं का ही दमन करके रह जाता तो सम्भव था कि लोग उसके इस कार्य में धार्मिक

(स) मुसलमान प्रजा पर दमन । विचारों का प्रभाव देख पाते, श्रीर उसे स्वधमीनुयायियों का पचपाती कहते। किन्तु यह बात न थी। बरानी ने

१ ईितयट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ३ प्रष्ठ २०४-६.

२ ईलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ प्र ४१७६.

साधारण प्रजा से भी अधिक अलाउद्दीन अमीरों से डरता था। उसे सर्वदा यह आशंका बनी रहती थी कि (द) अमीरों पर कहीं कोई अमीर विद्रोह न कर बैठे। दमन। हाजी मौला के विद्रोह के अनन्तर (१२-६-ई०) अलाउद्दीन ने इस विषय पर बहुत विचार किया कि क्योंकर इन विद्रोहों का अन्त किया जा सकता था। अलाउद्दीन को इन विद्रोहों के चार प्रधान कारण दिखाई दिये।

- (१) अरुछे थ्रीर बुरे मनुष्यों की काररवाई का सम्राट् की पता न लगना।
- (२) मदिरा—मदिरापान के लिए प्राय: मजलिसें होती थीं श्रीर बाद में इन्हीं मजलिसों में षड्यन्त्र रचे जाते थे।
- (३) मिलकों, अमीरों, आदि में मित्रता तथा पारस्परिक सम्बन्ध। इसी कारण जब सम्राट् किसी एक-आध मिलक को दण्ड देता तो उसके साथ ही कई अन्य अमीर भी विद्रोही बन बैठते थे।
- (४) सम्पत्ति—सम्पत्ति प्राप्त करके मनुष्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें कोई उद्योग-धन्धा नहीं था, अतः उन्हें विद्रोह की सूक्त स्वाभाविक ही थी।

क्योंकर अलाउद्दीन ने अपनी प्रजा की सम्पत्ति हरण की इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। बाक़ी तीन कारणों को मिटाने के लिए अलाउद्दीन ने जो जो प्रयत्न किये अब हम उनका विवरण लिखेंगे।

अलाउद्दीन ने मदिरापान का निषेध किया। वह स्वयं पहिले बहुत शराब पीता था। किन्तु स्रब स्राश्चर्यजनक संयम के साथ उसने मदिरापान छोड़ दिया। अपने मदिरा-पान के सारे प्यांले फुड़वा डाले श्रीर सारी मदिरा परनाले में उँडेल दी गई। अलाउदीन ने अमीरों को आज्ञा दी कि वे हाथी पर वैठ कर डोंडी पीट दें कि कोई भी शराब न पिये, धीर न कोई महिफ्ल ही की जावे। शराब के लिए सब्त निगरानी की जाती थी। शहर के दरवाजों पर भ्राने-जाने वालों की तलाशी ली जाने लगी। फिर भी कई व्यक्ति चारी से शराब लाते थे थ्रीर शहर में बहुत दाम पर बेचते थे, किन्तु जब कभी चेारी पकड़ी जाती तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। इतना होने पर भी कई पियकड़ मदिरा का त्याग नहीं कर सके, वे देहली से दूर किसी गाँव मे जाकर चोरी से शराव पीते थे। कुछ दिनीं बाद सम्राट् ने यह स्राज्ञा दे दी कि स्रगर कोई चाहे तो स्रपने घर पर शराब तैयार कर ले ; किन्तु न तो उसे वेचे श्रीर न कोई महफ़िल हो करे। उपरोक्त नियमीं का फल यह हुआ कि अब षड्यन्त्र नहीं रचे जाते थे, धीर अब विद्रोहों का डर भी कम हो गया।

अलाडद्दीन ने अभीरों के लिए यह नियम भी बनाये कि वे एक दूसरे के मकान पर न जायँ, श्रीर न कभी वे आपस में एक दूसरे से मिलें। अलाडद्दीन की आज्ञा बिना वे आपस में शादी-विवाह तक नहीं कर सकते थे। कोई भी अजनबी व्यक्ति अभीरों के मकान में नहीं जाने पाता था। जिन व्यक्तियों के विषय में यह शंका होती कि वे षड्यन्त्रकारियों में से है तो उन्हें अभीरों के मकानों के पास तक नहीं जाने दिया जाता। यदि कहीं सराय में भी दे। श्रमीर मिल जाते तो, उन्हें वहाँ भी पास पास सोने वैठने की श्राज्ञा न थी।

इन नियमें। का कोई उल्लंघन न करे, तथा अमीरों श्रीर श्रन्य पुरुषों की कार्यवाही जानने के लिएं अलाउद्दीन ने जासूस-विभाग नियत किया। इन जासूसों के द्वारा सम्राट् को षड्यन्त्रकारियों का भी पता लग जाता था। विशिष्ट पुरुषों श्रीर विशेषतया अमीरों का इधर से उधर घूमना तक अलाउद्दीन से छिपा नहीं रहता था। अमीरों श्रीर कर्मचारियों के घरें। पर क्या है। रहा था, इसकी सूचना प्रतिर्दिन सम्राट् को दी जाती थी। एक दूसरे से बात करना ते। दूर रहा, श्रपने मकान में भी अमीर ज़ोर से बात नहीं कर सकते थे। इन्हीं जासूसों श्रीर छोटे छोटे बचों की सहायता से सम्राट् इस बात का भी पता लगा लेते थे कि बाज़ार में कोई व्यापारी निश्चित दर से श्रिधिक मूल्य ते। नहीं ले रहा है, या ते।ल में घटा-बढ़ी तो नहीं कर रहा है।

य्रलाउद्दीन के उपरोक्त नियमें। में से कई बहुत ही कठोर थे, उनसे देहली का सामाजिक जीवन बहुत कुछ नष्ट हो गया। किन्तु य्रलाउद्दीन की इच्छा पूर्ण हो गई; विरोध तथा विद्रोह करने के विचार ग्रमीरों के मस्तिष्क में ग्रब नहीं ग्राते थे। जिस नीति का पालन सम्राट् ग्रलाउद्दीन ने किया था, उसका समर्थन करना कठिन है, किन्तु यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस उद्देश्य से थे नियम बनाये थे, वह पूर्णितया सफल हुआ। जो कार्य रिचलू धीर मेजेरिन ने

१. उपरोक्त कथन की सत्यता का पता, श्रतावहीन की मृत्यु के अनन्तर की दशा देखने से लगता है। श्रतावहीन की मृत्यु के

फ़्रांस के लिए किया, वही कार्य पूर्व-मध्यकाल में भारत में म्रलाउदीन ने किया।

उपरोक्त नियमो के कारण श्रब कोई षड्यन्त्र नहीं होते थे। श्रमीरों को विद्रोह करने का न ते। साहस था, श्रीर न विद्रोह करने का उन्हें श्रवसर (च) विद्रोहियों का दमन।
हो मिलता था। सन्नाट् के जासूस उन्हें षड्यन्त्रकारियों की सूचना देते थे

ध्रीर जब सम्राट् की निश्चित पता लग जाता था तो वह बहुत ही भीषण दण्ड देता था।

मंगोल पर्याप्त संख्या में भारत में बस गये थे। देहली को भी बहुतों ने अपना निवासस्थान बना लिया था; तथा उन्होंने इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लिया। ये मंगोल "नये मुसलमान" कहलाते थे। एक बार सम्राट् को पता लगा कि सेना में भर्ती हुए २ कुछ नये मुसलमान विद्रोह करने की तैयारियाँ कर रहे थे; तब तो अलाउद्दीन के क्रोध का वारापार न रहा। सब नये मुसलमानों को मृत्यु-दण्ड दे दिया गया। अपराधी श्रीर निर्दोष कुल मिलाकर कोई बीस-तीस हज़ार नये मुसलमानों को कृत्ल करवा दिया। सम्राट् ने इस बात का विचार नहीं किया कि कुरान ने मुसलमानों को मृत्यु-दण्ड देने का निषेध

श्चनन्तर देहली की जो दशा थी, उसे डाक्टर ईश्वरीप्रसाद यें व्यक्त करते हैं—''श्रव सामाजिक जीवन श्रधिक सनेाहर था, किन्तु पुराने नियमों में ढिलाई श्रा जाने के साथ ही साथ सम्राट् के प्रति श्रादर, श्रीर उनका वह भय भी श्रव घट गया था।" मेडीवल इण्डियाः—द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २१७।

किया है। वरानी लिखता है कि "इस घटना के अनन्तर कभी भी देहली की शान्ति भंग न हुई।"

सारे देश में अब बहुत कुछ शान्ति छा गई, विद्रोह बन्द हो गये, राहों पर डकैती आदि का डर न रहा। सड़कों पर लूट-खसीट न होती थी। शासन-श्रलाटदीन के प्रयलों का परिणाम। का नैतिक जीवन अधिक उन्नत हो गया था; वे सत्यभाषी, न्यायप्रिय, संयमी, ईमानदार श्रीर सदाचारी हो गये।

ं अन्त में हम अलाउद्दीन के सबसे महत्त्व के कार्य तथा उसकी नीति के सबसे बड़े भाग पर विचार करेंगे; यह था धार्मिक विचारों के प्रभाव से शासन-नीति

धर्म तथा शासननीति का विच्छेद। को दूर हटाना । अलाउद्दोन के विचारा-नुसार ''राजनीति श्रीर शासन, धार्मिक

नियम तथा शास्त्रीय आज्ञाओं से बहुत ही विभिन्न थे। राजकीय आज्ञाएँ वादशाह देता था, और धार्मिक वार्तों से सम्बन्ध रखनेवाली आज्ञाएँ काजियों और मुफ्तियों के निर्णय पर अवलिन्वत थीं। अतः जब कभी राज्य-शासन-सम्बन्धी कोई भी कार्य अलाउद्दीन के सम्मुख निर्णय के लिए आता था तो वह केवल प्रजा ही के लाभ का विचार करके अपनी नीति निश्चित करता था। वह इस बात की परवाह न करता था कि उसकी नीति धर्म-शास्त्र के अनुसार थी या नहीं।

१. ईितयट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ २०६।

२. ईिलयट भ्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ प्रष्ठ २०६-७।

राजनैतिक प्रश्नों को सुलभाने में वह कभी भी धर्मशास्त्र का मत जानने की परवाह नहीं करता था ।"<sup>१</sup> श्रलाउद्दीन ने अपने विचारों को स्पष्ट शब्दों में काजी मुघिसुद्दीन के प्रति प्रदर्शित किया था। अलाउद्दीन की मालूम था कि जब तक वह सब प्रकार के बन्धनों से रहित न हो तब तक वह पूर्णतया स्वच्छन्द नहीं हो सकता था। धर्म तथा धर्माधिकारियों के प्रति मुसलमानें का बहुत त्र्रादर था । वे उनके हृदयें। पर अखण्ड राज्य करते थे। न्यायशासन आदि विभाग भी उन्हीं के हाथ में थे। उन दिनों यह भी अत्यावश्यक समभा जाता था कि किसी भी कार्य को करने से पहिले शासक धर्मशास्त्रज्ञों से यह पूछ ले कि जो कुछ वह करता था, वह न्याय-संगत था, कि नहीं। इस प्रकार शासक की नीति पर धर्मशास्त्रज्ञों श्रीर धर्माधिकारियों के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता था। अलाउदीन ने इन सब बन्धनों की अवहेलना की । सेना उसकी सहायक थी। प्रजा का वह एक सर्वमान्य नेता था, उनका वह उद्धारक था, अतः वे उसकी सहायता करने को तैयार थे। इसी बल पर ऋलाउद्दीन राजनीति को धर्माधिकारियों के प्रभाव, से दूर करने का साहस कर सका । ऊपर ग्रलाउद्दीन की नोिं का उल्लेख किया जा चुका है। राजनैतिक बातों मे अलाउदीन ने कभी भी धर्मप्रन्थों की आज्ञाओं की परवाह न की। हिन्दुओं के प्रति भ्रपनी नीति निश्चित करने में भी अलाउद्दीन ने अपनी मनमानी ही की। तहसील के विभागों में जो कर्मचारी सरकारी कीष की हड़प कर जाते थे, या जो

१. ईिलयट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३. पृष्ठ १⊏३।

घूँस लेते थे, उनको भी दण्ड देना धर्माधिकारियों के। प्रखरता था। काजी मुधिसुद्दीन ने प्रलाउद्दीन को कहा था कि—''ऐसे प्रपराधियों को दण्ड देने का धर्म तथा कानून के प्रन्थों में कोई विधान नहीं है। प्रगर कोई ऐसा कार्य करे ते। उस पर जुर्माना कर सकते हैं, उसे क़ैद किया जा सकता है किन्तु यह न्यायसंगत नहीं है कि चोरों को उनके हाथ काटे जाने का दण्ड दिया जावे।" किन्तु प्रलाउद्दीन किसकी सुनने-वाला था?

लूद-खसोट या त्राक्रमण करने पर जो धन त्राता था, उसका बहुत बड़ा भाग त्रालाउद्दीन त्रपने उपयोग में लाता था। यह पहिले कहा जा चुका है वह मुसलमानों को भी मृत्यु-दण्ड देता था। त्रपनी इस नवीन नीति के समर्थन में प्रलाउद्दीन ने एक बार कहा था कि—"यद्यपि मैंने इस्लामधर्म के धर्मप्रन्य नहीं पढ़े किन्तु में कट्टर मुसलमान हूँ। जिन विद्रोहों में हज़ारों पुरुष मारे जावेंगे उनको रोकने के लिए में ऐसी त्राज्ञाएँ देता हूँ जिनसे साम्राज्य तथा प्रजा का हित हो। मनुष्य वेपरवाह हो गये हैं, वे मेरा त्रादर नहीं करते श्रीर मेरी त्राज्ञात्रों का उल्लंघन करते हैं तब उन्हें श्राज्ञाकारी वनाने के लिए मुक्ते सख़्ती करनी पड़ती है।" वरानी स्वयं एक स्थान पर लिखता है कि "सम्राट् को केवल साम्राज्य के हित की परवाह थी।"

१, ईलियट श्रीर डामनः—हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड३. प्रष्ठ २८४.

२. ईलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३. पृष्ठ १८८

३. ईलियट श्रोर डासनः—हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ३. पृष्ठ २०४ ।

श्रलाउद्दीन का ध्येय था कि साम्राज्य में केवल एक ही शासक हो, उसी की ग्राज्ञाओं का ग्रचरश: पालन किया जावे। सारी प्रजा-चाहे जिस कत्ता की हो, चाहे जिस धर्म की हो-विनतमस्तक होकर उसकी ग्राज्ञात्रों का पालन करे। अतः मुसलमानों को भी दवाने में उसने बहुत सख्ती की। धर्माधिकारियों की भी शक्ति हरण कर ली, जिससे वे किसी प्रकार सम्राट् को भ्रपने इच्छानुसार चलाने का विचार भी न कर सकें।

म्रलाउद्दीन चाहता था कि शासक तथा साम्राज्य का संचालन किसी एक पत्त या विभाग के हाथ में न हो। इस्लाम-धर्मानुयायी श्रीर मुस्लिम धर्माधिकारीवर्ग भारतीय प्रजा के एक छोटे से विभाग के द्योतक-मात्र थे। अतः उनका शासन एक पत्त का शासन हो होता । इसी कारण धर्मा-धिकारियों के मत की अलाउदीन कुछ भी परवाह नहीं करता था। पुन: साम्राज्य के हित के लिए ही वह मुसलमानें। को भी दवाता था । त्र्रालाउद्दीन के निम्निलिखित कथन उसकी नीति को पूर्णतया व्यक्त करते हैं। वह कहता था कि—"मैं नहीं जानता कि यह न्यायानुकूल है या नहीं। क्षेत्रल साम्राज्य की भलाई के लिए जो बात अवसरोचित प्रतीत होती है, वही करने की मैं श्राज्ञा देता हूँ ।"<sup>१</sup>

यों त्रलाउद्दीन ने धीरे धीरे उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन का विशाल भवन निर्माण किया । अब आवश्यकता थी एक चतुर शिल्पकार की जो अपनी कला से, अपने चातुर्य से,

१. ईलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड पृष्ठ १८८।

तथा विद्वत्तापूर्ण मिस्तिष्क की सहायता से गढ़ कर इस भवन को अधिक सुन्दर वना दे। जहाँ कहीं उस अपिठत किन्तु अद्भुत शिल्पी—अलाउद्दीन—ने अपने कार्य में उच प्रकार के चातुर्य्य तथा सूच्म वातों की स्रोर स्रधिक ध्यान नहीं दिया था, वहाँ वहाँ त्रावश्यक परिवर्तन करके सारे भवन को राजनैतिक शिल्पकला का एक अपूर्व नमूना वना सके, एक ऐसे पुरुष की अब आवश्यकता थी। अलाउदीन की मृत्यु हुई श्रीर उस समय ऐसा प्रतीत हुन्ना कि यह बना बनाया भवन शीघ्र ही ढह जावेगा, श्रीर उसी सम्राट्की मीनार के समान ही एक ग्रपूर्ण किन्तु ग्राश्चर्यजनक वस्तु रह जावेगी । विधि का विधान कुछ दृसरा ही था, उसे यह मंजूर न था कि यह भवन ऋधूरा ही रह जावे । पूरे दस वर्ष बाद ऋलाउद्दीन के इस असमाप्त भवन को सम्पूर्ण करने के लिए एक अद्भुत चातुर्य्यवाला तथा कला-कौशल में निपुण शिल्पी स्राया। उसने रहा सहा सारा कार्य पूर्ण कर दिया, इसका नाम था मुहम्मद तुग्लक।

## <sup>७.</sup> मुहम्मद तुगृलक



## मुहम्मद तुग़लक—पूर्व मध्यकालीन भारत में उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन का मध्यान्ह तथा उसके पतन का प्रारम्भ ।

भारतीय मुस्लिम राजनीति के इतिहास में अलाउहीन की एक विशेष स्थान प्राप्त है। उसने एक नवीन नीति की जन्म दिया। यह नवीन नीति भारतीय इतिहास में एक अनोखी बात थी। इस नीति के अनुसार साम्राज्य तथा प्रजा के हित का विचार करना ही शासक का सर्वेप्रथम कर्तव्य था: साम्राज्य की नीति को निर्धारित करने में दूसरी किसी भी बात का विचार नहीं किया जाता था। मुस्लिस-साम्राज्य में प्रथम बार इस नीति का प्रयोग किया जा रहा था। अपने २० वर्ष के शासनकाल में अलाउदीन ने इसे विकसित होने में सहायता दी। किन्तु जैसा पहले ही कहा जा चुका है, श्रलाउद्दीन के समय इस नीति का पूर्णस्वरूप नहीं दिखाई दिया। इस पूर्ण विकास के लिए एक पठित सुयोग्य शासक की छत्रच्छाया की आवश्यकता थी। अलाउद्दीन स्वयं अप-ठित था। यद्यपि उसके उर्वर मस्तिष्क से इस नीति की वृद्धि में बहुत कुछ सहायता मिली किन्तु फिर भी अलाउद्दीन के अपिठत होने का प्रभाव नीति पर पड़े बिना नहीं रहा। त्रलाउद्दीन की नीति तथा उसके कार्यों में संस्कृति का स्र**भाव**  पाया जावा था। इस नूतन नीति की संस्कृति से भिभिसिंचित करने के लिए, एक विद्वान तथा बुद्धिमान सम्राट् की बड़ी भ्रावश्यकता थी। श्रतः श्रलाउद्दीन की मृत्यु के कोई १० वर्ष वाद जब गयासुद्दीन तुग्लक का पुत्र जीना, मुहम्मद-विन-तुग्लक के नाम से सिंहासनोरूढ़ हुआ ते। उसने श्रला-उद्दीन की नीति की शहण किया, श्रीर श्रावश्यक परिवर्तन करके उसे पूर्णस्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न किया। श्रला-उद्दीन को नीति में मुहम्मद ने श्रपने ही विचारों का श्राभास देखा, श्रतः एकबारगी वह इस नीति की श्रीर श्राक-र्षित हुआ।

म्रलाउद्दीन की नीति को पूर्ण विकसित स्वरूप देना ही
मुहम्मद ने म्रपना प्रधान कर्तव्य समभा। मुहम्मद ने म्रलाउद्दीन की नीति के म्रभावों को सम्पूर्ण करने की सोची।
उसने म्रपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए भरसक प्रयत्न
किया। भ्रपनी योग्यता, सर्वते। मुखी प्रतिभा, तथा भपने
हृदय की विशालता के कारण मुहम्मद पूर्णतया इस महान्
कार्य के उपयुक्त था।

मुहम्मद १३ वीं शताब्दी का ही नहीं, भारतीय मुसल-मान सम्राटों में, श्रीरङ्गज़ेब के अतिरिक्त सबसे अधिक विद्वान

या। उसकी लेखन-कला, उसकी भाषा सुहम्मद की योग्यता को सीन्दर्य, तथा उसकी कल्पना की

मै। लिकता का बड़े बड़े विद्वान भी लोहा मानते थे। उस काल का कोई भी विद्वान मुहम्मद की समता नहीं कर सकता था। इसे इतिहास का पूर्ण ज्ञान था; साथ ही साथ विज्ञान, वैद्यक, काल्य भ्रादि विषयों को ज्ञान का भी वह आगार था। इन विषयों के विशेषज्ञ भी उसके साथ वाद-विवाद करने का साहस न करते थे। वेदान्त की गहन गुत्थियों को सुलभाने के लिए सिरपची करने में भी उसे बहुत आनन्द आता था। नवीन ज्ञान उपार्जन करने के लिए वह सर्वथा उत्सुक रहता था। फरिश्ता ते। यहाँ तक लिखता है कि ''कई वार जब वह किसी रोगी में कै। तुकोत्पादक लच्चण पाता था ते। वह रात रात भर रोगी के पास बैठा, रोगी की दशा देखा करता था।" अपनी विद्वत्तापूर्ण शैली में एलिफिनस्टन ने तुगृलक के गुणों का यों वर्णन किया है—''इस बात पर कभी भी दे। मत नहीं हो सकते हैं कि अपने काल का वह सबसे अधिक वाक्पदु, विद्वान तथा चतुर सम्राट्या। उसकी मृत्यु के ग्रनन्तर भी, फारसी तथा अरबी भाषाओं मे लिखे गये, उसके पत्रों की शैली की प्रशंसा की जाती थी। उसकी समरणशक्ति आख्रयेजनक थी। यूनानियों के दर्शन तथा तर्कशास्त्र में भी वह निपुण था। विशेष विशेष रोगों के प्रभाव प्रादि को देखने के लिए वह रोगियों के पास वैठा रहता था। प्रति-दिन नियत समय पर प्रार्थना किया करता था, श्रीर श्रपने जीवन में धर्म द्वारा निर्धारित सर्व प्रकार के नियमों का पूर्ण पालन करता था। युद्धक्तेत्र में वह बहुत ही चपल तथा शूर था, धौर बड़ी वीरता के साथ युद्ध करता था। इन्हीं कारगों से उसके समकालीन पुरुष उसे श्रपने काल का एक महान्, श्राश्चर्यजनक पुरुष समभते थे।"

१, एकफिन्स्टनः—हिस्ट्री आफ़ इण्डिया, पृष्ठ ३६४।

मुहम्मद धर्मशास्त्र में पारंगत था, धर्म-विषयक बातों में उसका दृष्टिकीण विशाल था। धर्म-विद्वेष तथा धार्मिक ग्रस-हिष्णुता नाम-मात्र को भी उसमें नहीं पाई जाती थी। वह एक महान योद्धा, कुशल सेनापित तथा चतुर सेना-संचालक भी था। विद्वत्ता तथा ज्ञान से सींचा हुआ मुहम्मद का मस्तिष्क, राजनैतिक गुत्थियों तथा महान प्रश्नों को बड़ी ही सरलतापूर्वक सुलभा लेता था, श्रीर कई पुराने प्रश्नों को सुलभाने में वह सरल, किन्तु नवीन तथा अद्भुत रीति का प्रयोग करता था। प्रत्येक प्रश्न को हल करने में मुहम्मद उसके सभी पहलुओं पर विचार करता था, तथा छोटी छोटी बातों को भी नहीं छोड़ता था।

उपरोक्त गुणों के साथ ही साथ मुहम्मद मे दे। ऐसी विशेषताएँ थीं जो उसे प्रजा का सचा हितैषी बनाती थीं। इन्हीं दो गुणों के कारण वह अपने

किन किन गुर्णों ने इसे एक प्रजाहितैपी सम्राट् बनाया ?

महान कार्य के उपयुक्त हो सका।

मुहम्मद का हृदय बहुत ही कोमल था, प्रजा के दुख के साथ ही

वह पिघलता था। मुहम्मद के लिए दारिद्र्य का नम्रतृत्य केवल एक देखने की ही वस्तु न थी। उसे माल्म था कि साधारण पुरुष की क्या दशा होती है, उनका जीवन कितना करुणापूर्ण तथा हृदयद्रावक होता है। दारिद्र्य की भीषणता का मुहम्मद के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता था। अत्या-चारों का पोड़ित प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे भी वह अनिभिज्ञ न था। साथ ही यह कह देना भी उचित है कि कर्तव्य के समय मुहम्मद कठोर से कठोर

हो जाता था। उस समय वह किसी भी बात का विचार न कर ग्रपने कर्तव्य को पूर्ण करने में ही लग जाता था । प्राय: यह कहा जाता है कि सम्राट्रख़्त का प्यासा था, रुधिर की नदियाँ वहाने तथा निरन्तर मृत्यु-दण्ड देने में उसे आनन्द श्राता था। इन्नबतूता ने लिखा है कि "मुहम्मद को दे। बातों का बहुत शौक़ है, एक तो उपहार देने का तथा रुधिर बहाने का।" वरानी ने ते। मुहम्मद-द्वारा मनुष्यें के शिकार का विशद वर्णन किया है , श्रीर श्राधुनिक लेखकों ने उसके कथन को बिना किसी भी प्रकार की शङ्का किये, अन्तरशः सत्य मान लिया है। अपने पारस्परिक सम्बन्ध के कारण तथा मुहम्मद के पचपात-रहित न्याय के कठेार थपेड़े खाकर उपरोक्त दोनों इतिहासकारों ने सत्य को तोड़-मरोड़ कर ऐसे स्वरूप में रखा है कि पाठक उस कथन को अचरशः सत्य मान कर मुहम्मद को एक निर्देयी तथा रक्तिपपासु शासक मान लेते हैं। पाठक-गण इस बात को जानने की इच्छा नहीं करते कि मुहम्मद किनके रक्त का प्यासा था। सम्राट् मुहम्मद, श्रपनी श्राज्ञाओं को उल्लंघनकर्तात्रों, षड्यन्त्रकारियों तथा अपने विरोधियों को दबाता था, धीर भ्रावश्यकतानुसार उन्हें दण्ड देता था। प्रोफ़ेंसर ईश्वरीप्रसाद स्वयं लिखते हैं कि-इन्नबतूता के अमण-वृत्तान्त को भ्यानपूर्वक पढ़ा जावे से। यह स्पष्ट माल्म हो जावेगा कि जिन पुरुषों को कठेार दण्ड दिये गये वे धर्माधिकारी-वर्ग के थे, जो अपने अधिकारों के लिए सर्वदा व्यय रहते

१ ईिलयट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ ६११ ।
 इच्नवत्ता के अमण्-त्रृत्तान्तः—पेरिस संस्करण, खण्ड ३पृष्ठ २१६-७ ।
 २ ईिलयट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ २४२ ।

थे, तथा जो चिरकाल-भुक्त अधिकारों के आधार पर विशेष बर्ताव के लिए सर्वदा शोर मचाया करते थे।" मुहम्मद उन ग्रीबों के खून का प्यासा नहीं था, जिनके लिए उदरपूर्ति एक कठिन समस्या थी, और जो साम्राज्य के अन्तर्गत शान्तिपूर्वक रहते थे, और शासक की आज्ञा का पालन करते थे।

मुहम्मद को दूसरी विशेषता उसकी न्याय-प्रियता थी। उसे न्याय श्रीर अन्याय का बहुत विचार था। वह सर्वदा इसी विचार में रहता था कि किसी भी प्रकार उसके हाथों अन्याय न हो। इसी कारण यद्यपि स्वयं इस कठोर न्याय-प्रियता के फलस्करण कई दिन तक क़ैद भुगत चुका था फिर भी इञ्नवत्ता यह लिखे बिना नहीं रह सका कि "मनुष्यों में सम्राट् सबसे अधिक न्यायप्रिय है।" इसी विशेषता के कारण मुहम्मद प्रत्येक कार्य बहुत सीचिवचार कर करता था। एक बार अपना पथ निश्चित करने के अनन्तर, जहाँ तक उसे यह मालूम नहीं होता कि अपनी नीति में परिवर्तन न करने से प्रजा को बहुत हानि सहना पड़ेगी, वहाँ तक वह उस पथ से टलता न था। यह न्यायप्रिय सम्राट् न्याय के लिए सब कुछ सहने को तैयार था। इसी न्याय-भावना के ही कारण मुहम्मद ने सैयदों को भी दण्ड, तथा मुसलमानों

१ ईम्बरीप्रसादः—मेडियावज इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २३१। फुटनाट नं० २.

२ ईलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३. पृष्ठ ४८६-७.

६ ईंग्वरीप्रसादः-मेदिपाबत इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २४२।

उन्नतिशोल स्वच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ १६-६

को मृत्युदण्ड दिया, जिससे उसे अपने शासनकाल के अन्तिम दिनों में बहुत कप्ट उठाना पड़ा। किन्तु क्या विपत्तियाँ उसे न्यायपथ से अष्ट कर सकती थीं ?

इन गुणों तथा विशेषताओं के ही फलस्वरूप मुहम्मद अपने महान कर्तव्य का सामना करने, तथा उसे बहुत कुछ

वन्नति-शील स्वच्छन्द शासक मुहम्मद तुग्-लक । श्रन्य महानू सम्राटों में तथा मुहम्मद में विभिन्न-ताएँ। कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न कर सका। इस कथन में अत्युक्ति नहीं होगी कि भारतीय मुसलमान सम्राटों में मुहम्मद के अतिरिक्त कोई भी दूसरा सम्राट् ऐसा नहीं था जो नवीन नीति का पूर्णतया पालन कर

सके तथा जो छालाउद्दीन की नीति को पूर्ण विकसित स्वरूप प्रदान कर सके। सम्राट् मुहम्मद की विद्वत्ता उसे यह बताती थी कि सम्राट् के उच पद पर म्रारूढ़ होने पर उसका क्या कर्तव्य था। सम्राट् ने बड़े बड़े विद्वानों की पुस्तकों का ग्रध्ययन किया था, कुरान पर लिखी गई मिन्न भिन्न टीकाम्रों का उसे पूर्ण ज्ञान था, हिदाया तो कंठाम ही थी। मुहम्मद स्वयं धार्मिक था, परन्तु उसका मस्तिष्क ज्ञान से सींचा हुम्मा था, ग्रतः उसका दृष्टिकोण विशाल था। मुहम्मद के धार्मिक भाव उसे यह बताते थे कि स्वधम में रत रहना उचित है, किन्तु भ्रपना धर्म दृसरों से बलपूर्वक महण करवाना उचित नहीं; इसी कारण मुहम्मद के शासनकाल में धार्मिक ग्रत्याचारों का पता नहीं लगता। इसी बात में मुहम्मद तथा छीरंगज़ेव में विभिन्नता पाई जाती है। दोनों ही विद्वान् थे, किन्तु जहाँ एक का दृष्टिकोण संकीर्ण था, वहीं दूसरे का हृदय बहुत ही विशाल

था। मुहम्मद जानता था कि प्रत्येक व्यक्ति को त्रपना धर्म कितना प्यारा होता है श्रीर अपने धार्मिक विचारों पर किंचित्-मात्र भी त्राघात होने से मानव-हृदय कितना दुखो होता है। श्रत: श्रपनी कल्पना-शक्ति की सहायता से वह जान सकता था कि धार्मिक ऋत्याचारों का क्या प्रभाव पड़ता था । वात में हम अन्नवर तथा मुहम्मद में विभिन्नता पाते हैं। दोनेंा ही सम्राटो की नीति में सहनशीलता पाई जाती है, किन्तु श्रकबर के शासनकाल के श्रन्तिम दिनों में हम मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता के वर्ताव की भलक पाते हैं। अकवर ने अपने विश्व-प्रेम के सरल किन्तु विशाल नियमें। की मुसलमानें।-द्वारा वलपूर्वक ऋंगीकार करवाने का प्रयत्न किया, किन्तु मुहम्मद ने अपने सारे शासनकाल में धार्मिक वातो में पूर्ण समभाव प्रदर्शित किया। मुहम्मद की नीति सर्वदा यही रही कि मुसलमान अधिक धार्मिक वर्ने । अक्रवर तथा मुहम्मद दोनों की इस सहिष्णु नीति के विरुद्ध पूर्ण प्रतिकिया प्रारम्भ हुई, किन्तु मुहम्मद की नीति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई वह राजनैतिक प्रतिक्रिया थी, इसके विपरीत अकबर की नीति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई वह धार्मिक प्रतिक्रिया थी।

मुहम्मद ने इतिहास तथा प्राचीन महान् सम्राटों की जीवनियों का पूर्ण अध्ययन किया था, अतः वह जानता था कि उसे किस नीति का पालन करना चाहिए। भारतीय परिस्थित का उसे पूर्ण ज्ञान था, और अपने अनुभव तथा राजनीति के पूर्ण अध्ययन के कारण उसकी यह मालूम हो गया था कि अलाउद्दीन की नीति से क्या क्या लाभ हुए और जो कार्य अलाउद्दीन ने किये उनमें क्या क्या गुण थे।

पुनः विद्वत्ता से पूर्ण, सुशित्तित, सुसंस्कृत सुहम्मद का मस्तिष्क मौलिकता से पूर्ण था। ज्ञान तथा अध्ययन से वह सींचा गया था। सुहम्मद इस बात पर निरन्तर विचार किया करता था कि क्योंकर वह अपना कार्य कर सकेगा। साम्राज्य की भूतपूर्व दशा पर विचार कर भारतीय प्राचीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त करके, और तत्कालीन परिस्थिति का अध्ययन कर सहम्मद ने कई ऐसे प्रश्न हुँ ह निकाले, जिनको किसी भी शासक ने हाथ में नहीं लिया था। पुराने प्रश्नों को हल करने में भी सहम्मद ने नई नई रीतियाँ सोचं निकालों, जिनसे वे प्रश्न अधिक सरलतापूर्वक हल हो सकें।

पूर्ण विचार के अनन्तर हम इसी परिणाम को पहुँचते हैं कि पूर्व मध्य-कालीन भारत में हो नहीं भारतीय मुसलमान सम्राटों में मुहम्मद के अतिरिक्त दूसरा कोई भी सम्राट् अलाउद्दोन के असमाप्त कार्य को पूर्ण करने योग्य नहीं दिखाई पड़ता। अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही वह इस कार्य के उपयुक्त था। अकबर और औरङ्गकेव में कई ऐसी बुटियाँ थीं, जिसके कारण वे इस महान् सम्राट् की समता नहीं कर सकते। अकबर स्वयं अपिठत था, और यद्यपि उसके समय तक भारतीय राजनैतिक अवस्था बहुत कुछ बदल गई थीं, किन्तु उसके धार्मिक विचारों में निरन्तर परिवर्तन होने के कारण ही साम्राज्य की नीति भी बदलती गई और इन परिवर्तनों के कारण जब इस्लाम-धर्म को ठेस लगी वे अकबर के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई और इसी प्रतिक्रिया का अन्तिम स्वरूप औरङ्गकेव की नीति में प्रकट हुआ। अभैरंगकेव विद्वान और धार्मिक था, फिर भी जैसा कि

कपर कहा जा चुका है उसका दृष्टिकीण बहुत ही संकीण या। अतः यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह कभी भी धार्मिक विचारों के प्रभावों से मुक्त रह सकेगा। शेरशाह सूर का जो कुछ थोड़ा सा भी ठींक ठींक इतिहास लिखा गया है, उससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यह सम्राट् कई छंशों में अकवर तथा औरंगज़ेंब से भी महान था। फिर भी कई विषयों में शेरशाह ने कुछ भीरता का परिचय दिया। यद्यपि प्रोफ़ेसर क़ानूनगों के शब्दों में "शेरशाह में इतनी दृढ़ता अवश्य थी कि उसने मुस्लिम धर्मशास्त्र के कई ऐसे नियमों को बदल दिया जो उसके विचारानुसार हिन्दुओं के लिए कठोर तथा अनुचित थे", फिर भी शेरशाह का जिया कर का बन्द न करना—चाहे वह राजनैतिक विचारों से ही क्यों न हो —उसे मुहम्मद की समता नहीं करने देता।

सन् १३२५ ई० में जब मुहम्मद गद्दी पर वैठा
तो उसने देखा कि उसके सम्मुख
मुहम्मद के सम्मुख पाँच
पाँच महान् प्रश्न समुपिस्थित थे।
ये पाँचों प्रश्न बड़े महत्त्व के थे।

पहला महान् प्रश्न, साम्राज्य को सुसंगठित करके समस्त साम्राज्य को सुदृढ़ बना कर भारतीय साम्राज्य को राजनैतिक एकता प्रदान करना था। विशेषतया सद्यः

१. कानूनगोः शेरशाहः-- पृष्ठ ४१८.

२. कानूनगोः शेरशाहः-पृष्ठ ४१७.

जीते हुए दिचाणी भारत को पृर्णतया देहली सम्राट् की सत्ता के श्रधीन करना एक महान कार्य था।

(१) साम्राज्य के। राज-नैतिक एकता प्रदान करना, तथा उसे सुदृढ़ वनाना। द्यालाउद्दीन के शासन-काल में यद्यपि दिलाणी भारत पर कई आक्रमण हुए थे, मिलक काफूर ने कई राज्यों की नष्ट-श्रष्ट कर दिया था.

कितने ही राजात्रों से ग्राधीनता स्वीकार करवा ली थी, किन्तु "इस नवीन सभ्यता की दिचण-वासियों ने म्रानिच्छा के साथ ग्रंगीकार किया, जिससे उनके हृदय मे मुसलमानों के प्रति असन्तोष वढ़ गया, श्रीर जिन हिन्दू नरेशों की स्वतन्त्रता मुसलमानों ने हर ली थी, वे उस दिन की प्रतीचा कर रहे थे, जब वे युनः स्वतन्त्र हो सकेंगे।" काफूर के स्राक्रमणों का नैतिक दृष्टि से भी अधिक प्रभाव न नर्मदा से दिच्चिण के देशों में देविगरी के यादव राजाओं के अतिरिक्त अन्य किसी देश के शासक नियतरूप से कर नहीं देते थे। जब कभी आक्रमण होता था, तभी वे कर देते थे वर्ना नहीं। अतः अलाउद्दीन के पश्चात् उसके निर्वल तथा निकम्मे उत्तराधिकारियों के शासनकाल में दिचिण में मुसलमानों का जो कुछ भी प्रभाव था, वह भी लुप्त हो गया। इसी कारण सन् १३२२-२३ ई० में मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध वारंगल में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, धीर मुहम्मद की ही, जो उस समय शाहज़ादा था, यह विद्रोह शान्त करने के लिए जाना पड़ा था। उस समय मुहम्मद ने काकतेय राजास्रों

ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण,
 पृष्ठ २१३।

को दबा दिया था। इससे "उनकी शक्ति तथा गौरव नष्ट हो चुके थे, श्रीर उनकी गणना अब शक्तिशाली शासकों में नहीं होती थी" फिर भी यह कहना अत्युक्ति होगी कि यह घराना नष्ट हो गया था। काकतेय घराने के अतिरिक्त दूसरे भी कई शक्तिशाली हिन्दू घराने, सुदूर दिचण में स्थित थे। इन्हें दबाकर, दिचण में सुस्लिम साम्राज्य सुदृढ़ करना अत्यावश्यक था। पुनः दिचणी प्रान्तों के सुशासन के लिए उत्तरीय शासन-पद्धित का प्रयोग करना, तथा सारे देश को सुस्लिम शासकों के पूर्ण अधिकार मे करना कोई सरल बात न थी। उत्तरीय भारत में समय समय पर है।नेवाले विद्रोहों को दबाना, तथा समस्त भारत को एकता प्रदान करना सुहम्मद का एक विशेष उद्देश था।

दूसरा महान् प्रश्न साम्राज्य के आन्तरिक तथा वाह्य व्यापार को बढ़ाना था। इनकी वृद्धि से ही देश समृद्ध-शाली हो सकता था। देश को समृद्धिशाली बनाना, विवासियों को व्यापार करने के लिए उत्तेजित करना, ही प्रत्येक खापार-वृद्धि। सुशासक का कर्तव्य माना गया है। किन्तु यह सारी बात मुद्रा के प्रश्न को हल करने से ही हो सकती थी। देश में समान तथा सुमुद्राओं का प्रचार अत्यावश्यक था, क्योंकि इसके बिना, आन्तरिक व्यापार की वृद्धि होना कठिन था। पुनः जो देश सद्यः जोते गये थे, उनका उत्तरीय भारत से पूर्ण व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं

ईश्वरीप्रसादः—मेडीवळ इण्डिया, द्वितीय संस्करण,
 पृष्ठ २२४।

हुआ था। बङ्गाल तथा दिलाणी प्रायद्वीप का उत्तरी भारत के साथ बहुत ही कम व्यापार होता था। बाह्य व्यापार के केन्द्रों को साथ बहुत ही कम लगाव होने के कारण बाह्य व्यापार से समस्त भारत को कोई लाभ नहीं होता था। भारत के भिन्न भिन्न व्यापारिक केन्द्रों मे सम्बन्ध स्थापित करना, तथा मुद्रा को सुव्यविश्यत करके व्यापार को बढ़ाना, मुहम्मद का दूसरा प्रधान उद्देश्य था। इन आर्थिक समस्याओं को हल करना सरल बात न थी।

भारत की उत्तर-पश्चिमी दशा से होनेवाले निरन्तर वाह्य आक्रमणों की सफलतापूर्वक रोकना तथा उस और के

(३) उत्तर-पश्चिमीय सीमा को सुदद बनाना। सीमान्त प्रदेशों की आक्रमणों के भीषण प्रभाव से सुरत्तित बनाना तीसरी समस्या थी। भारतीय सिस्तिम साम्राज्य की सीमा उस समय

केवल पंजाब के मैदानों तक ही परिमित थी। पञ्जाब के समतल मैदानों में सीमा से लेकर देहली तक बलबन तथा अलाउद्दीन ने कई एक किले बनवाये थे, जिनसे आक्रमण-कारियों को सारे रास्ते लड़ना पड़े और इस प्रकार उनकी मार्ग में ही रोक सकें। किन्तु युद्ध-शास्त्र (military science) की दृष्टि से साम्राज्य की सेना का मैदान में, पहाड़ी के तले लड़ना, साम्राज्य की सेना के लिए बहुत ही हानिकारक था। जपर पहाड़ों से उतरनेवालों के अधिकार में समस्त पहाड़ तथा धाटियाँ होती थीं। क्या किसी प्रकार यह त्रुटि दूर की जा सकती थी? क्योंकर इन आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता था?

मुहम्मद की नीति का चैाथा श्रीर सबसे प्रधान उद्देश्य साम्राज्य की नीति की धार्मिक विचारों के प्रभाव से छुड़ाना था। इस बात का पहिले ही

(४) धर्म तथा राज-नीति का विच्छेद । उल्लेख किया जा चुका है कि यह उन्नति-शील नीति का एक प्रधान ग्रंग था,

साथ ही साथ यह एक अतीव कठिन कार्य भी था। अला-उद्दोन ने इस उद्देश्य को कार्यरूप में परिणत करने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किये थे, किन्तु मुहम्मद को दृष्टि में ये प्रयत्न प्रारम्भ-मात्र थे। नवीन नीति को कार्यरूप मे परिणत करने से पिहले, कई एक आवश्यक सुधारों की आवश्यकता थी। न्याय-शासन-विभाग के संगठन की ओर अलाउद्दोन ने ध्यान नहीं दिया था। हिन्दुओं के प्रति क्या नीति होना चाहिए, इस विषय पर मुहम्मद का अलाउद्दीन से बहुत मतभेद था।

मुहम्मद को मालूम या कि इस उद्देश्य को कार्यरूप में परिणत करने में, तथा नवीन नीति के अनुसार समस्त राज्य की शासन-पद्धति को ढालने में उसकी धर्माधिकारियों के साथ मुठभेड़ होना अवश्यम्भावी था। मुहम्मद की योग्यता, उसकी हढ़ता, राजनीतिज्ञता, अपने आदर्शी पर अटल रहना, आदि सब गुणों की परीचा इसी कसीटी पर कसे जाने से ही हो सकती थी।

श्रन्तिम प्रश्न जिस श्रोर मुहम्मद का ध्यान गया, वह था साम्राज्य के श्रादर्शों का विकास । प्रजा के लाभ के (१) साम्राज्य के लिए तथा सुख के लिए भिन्न भिन्न वहेशों का विकास। कार्यों को करना, उन्हें साम्राज्य के शासन के प्रधान उद्देश्यों में स्थान देना, यही मुहम्मद च्त्रतिशील स्वच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ १७७

का उद्देश्य था। इन नवीन उद्देश्यों की सम्राट् ग्रपना कर्तव्य समभ ले। धार्मिक सुधार करना, विद्या-प्रचार करना, श्रस्पताल खेल कर पीड़ितों के दुख-दर्द की दूर करना, श्रकाल के दुष्परिणामों के बुरे प्रभाव को घटाना, दरिद्रियों के प्रति दया दिखाना, महम्मद इन सब बातों को साम्राज्य की नीति में स्थान देना चाहता था। श्रला-उद्दीन ने इस श्रोर अधिक ध्यान नहीं दिया था।

इन पाँचों प्रश्नों को हल करना मुहम्मद के शासनकाल का प्रधान उद्देश्य था। इनको हल करने में ही मुहम्मद

का सारा शासनकाल बीता। एक

मुहम्मद का साहस ।

एक प्रश्न दुरूह समस्या थी। प्रत्येक को हल करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों

को सिर पचाना पड़ता। ये प्रश्न इतने भिन्न भिन्न विषयक तथा कठिन थे कि उनको हल करने की रीति सोचना, उन सब पर विचार करना, कोई सरल काम नहीं था। किन्तु वह अकेला सम्राट् इन सब प्रश्नों पर विचार करने बैठा। कितना महान साहस था! किन्तु क्या यह दुस्साहस था ? इतिहास के पृष्ठों में अङ्कित प्रत्येक प्रश्न को हल करने के मुहम्मद के प्रयत्न ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

त्रपने उद्यम, साहस तथा अथक शक्ति के साथ मुहम्मद इन प्रश्नों को हल करने बैठा। यह स्फूर्ति, यह शक्ति, उसके सारे शासनकाल में, उसकी सारी नीति में पाई जाती है। उसके सारे जीवन में कोई ऐसा समय नहीं था, जब हुमायूँ के समान कुछ काल के लिए ऐश्वर्थविलास में गोता लगाने तथा सुख उठाने के लिए उसने राज्यकार्य से मुख मोड़ा हो। अपने २५ वर्ष के घोर परिश्रमपूर्ण शासनकाल के बाद भी बोमार, रोग-शय्या पर पड़ा, उसी साहस तथा वेग के साथ विद्रोहियों का पीछा कर रहा था श्रीर उसी लगन के साथ शासन के समस्त कार्यों में लगा हुआ था।

परन्तु अकेला सम्राट् ही सारे साम्राज्य का शासन विना किसी सहायता के नहीं कर सकता था। अपनी सहायता के

सुयाग्य दर्भ-चारियां की घावरयकता। लिए, उसे कई एक पदाधिकारियों की आवश्यकता थी। किस प्रकार के पदाधिकारियों की, किन पुरुषों की सहायता से, सम्राट् इन प्रभों को हल

करेगा तथा अपने विचारों की कार्यरूप में परिणत करेगा यह बात बड़े महत्त्व की थी। शासक की नीति कैसी ही ठीक तथा उचित क्यों न हो, िकन्तु जहाँ तक शासक के सहायक, कर्मचारी उस नीति को उचितरूपेण कार्यरूप में परिणत न करें, तहाँ तक उस नीति का सफल होना कठिन होता है। कर्मचारियों का शासक के प्रति विश्वासघात, तथा शासक की नीति को कार्यरूप में परिणत करने में कर्मचारियों द्वारा किये गये मनमाने अत्याचार, कठोरता, तथा स्वार्थसिद्धि की इच्छा से किये गये कई अनुचित कार्य ही कई बार शासक की नीति को असफल करने में समर्थ हुए हैं। महम्मद की नीति की सफलता तथा विफलता भी, कर्मचारियों की योग्यता तथा शासक के प्रति उनकी पूर्ण सहानुभूति के होने या न होने पर ही निर्भर थी। अतः ऐसे कर्मचारियों की बड़ी आवश्यकता

थी जो चतुर तथा योग्य ही नहीं हों, किन्तु जिन्हें शासनकार्य का बहुत कुछ अनुभव भी हो। मुहम्मद के समय मे यह आवश्यकता पूर्णरूपेण प्रतीत हुई क्योंकि इस समय बड़े महत्त्व के प्रश्नों को हल करना था और ऐसे समय साधारण योग्यता के कर्मचारियों ही से काम नहीं चल सकता था।

श्रलाउद्दोन के समय के बड़े बड़े सुयोग्य कर्मचारी श्रब तक मर चुके थे, या मिलक काफ़्र ब्रादि के हाथों परमधाम पहुँच गये थे। रहे-सहे इतने बूढ़े हो गये थे कि उनमें पुन: शासन-भार उठाने की योग्यता न रही थी। श्रलाउद्दीन के

विष्ता निर्हा या। अलाउद्दान के निर्हाल उत्तराधिकारियों के समय में कोई भी कर्मचारी इस योग्य नहीं बने कि वे किसी भी तरह मुहम्मद की उसके शासन के प्रारम्भ में ही सहायता दे सकें। इस कारण मुहम्मद ने देखा कि तत्कालीन कर्मचारीवर्ग से ही काम नहीं चल सकता था। यह कमी क्योंकर पूर्ण की जा सकती थी ? या तो भारत की ही दूसरी कचाओं में से योग्य व्यक्ति हूँ हु निकाले जावें या विदेशों से सुयोग्य कर्मचारियों को बुलाने का प्रवन्ध किया जावे। विदेशी कर्मचारियों के भारत में आने की सम्भावना तभी हो सकती थी, जब उन्हे भारत में अधिक धनप्राप्ति को आशा हो। सम्राट मुहम्मद ने दोनों पर्थों का अनुसरण किया। भारत के कई छुपे गुदड़ी के लाल हूँ ह निकाले गये। कर्मचारीवर्ग के अतिरक्त अन्य कचाओं में से भी कई सुयोग्य व्यक्तियों से उसने कर्मचारी-विभाग की पूर्ति की। विदेशों श्रीर विशेषतया फ़ारस से कई विद्वानों श्रीर

धुरन्धर राजनीतिज्ञों को बुलाया। अन्य विद्वानों आदि को भारत में आकर्षित करने के लिए, उसने विदेशीय विद्वानों के प्रति बहुत उदारता दिखाई, तथा उनमें से जिन्हें थाग्य देखा उन्हें उच्च पद दिये। मूरदेश का यात्री, इन्न-बत्ता, इसका एक विशिष्ट उदाहरण है।

किन्तु मुहम्मद की इस नीति से प्राचीन कर्मचारीवर्ग सम्राट् के प्रति ग्रसन्तुष्ट हो गया। ये कर्मचारी, श्रपनी सत्ता

प्राचीन कर्मचारीवर्ग से श्रसन्तोष । का, अपनी कचा से इतर व्यक्तियों की उपभोग करते देखकर मुहम्मद के विरुद्ध उठ खड़े हुए। असन्तोष की यह उठती

हुई ज्वाला, एन-उल-मुल्क के विद्रोह के स्वरूप में प्रकट हुई?।

ऐसी दशा में सम्राट् का क्या कर्त्तव्य था ? उसके लिए केवल दें। दी राहें थीं। या तें। इन ग्रसन्तुष्ट पुरुषों का सामना करे, या इस ग्रसन्तोष के मूल-कारण को नष्ट कर दे, ग्रीर शासन-विभाग में किये गये सारे सुधारों तथा सारे संगठन को तें लु कर, साम्राज्य के पतन की ग्रवश्यम्भवी बनावे। इस समय साम्राज्य इतना विशाल होगया था, कि योग्य, सशक्त कर्मचारियों के हाथों में ही रह कर इसका चलना सम्भव था। सम्राट् को यह भी पता था कि ग्रयोग्य पुरुषों के हाथों में पड़ कर साम्राज्य का पतन कितना शीघ्र होगा, तथा उसका क्या परिणाम होगा। अव्यस्त, विभक्त साम्राज्य में ग्रराजकता का दौरदौरा होगा। श्रव्यस्त, विभक्त साम्राज्य विपत्तियाँ ग्रीर ग्रसहनीय यातनाएँ सहना पढ़ेंगी। मुहम्मद ने देखा कि प्रथम मार्ग को प्रहण करने से उसे स्वयं बहुत कुछ ग्रसुविधा होगी, किन्तु

१ मुहम्मद तुगृलक पर गाडनर बाउन के लेख का देखो ।

यदि इस असुविधा या कर्मचारियों के इस विरोध से डर कर वह दूसरे मार्ग को प्रहण करे ते निस्सहाय दरिद्री पुरुषों को, शासक की भीरुता का कटु-फल भागना पड़ेगा।

ऐसी दशा में जो कार्य एक प्रजाहितैषी शासक करेगा, वही मुहम्मद ने भी किया। दूसरे मार्ग की प्रहण करने के फलस्वरूप अपनी प्रजा की जिन असहा दुःखों की सहन करना पड़ेगा, उनके विचार-मात्र से ही मुहम्मद का हृदय विचित्त हो गया। यद्यपि सम्राट् की यह मालूम था कि प्रथम मार्ग का अवलम्बन करने से शासक के विरुद्ध विरोध उठेगा, किन्तु अपने विरुद्ध प्रतिरोध का अन्त करने के लिए वह अपनी प्यारी प्रजा की दुःखसागर में डुबोने के लिए तैयार न था। साम्राज्य के हितार्थ तथा अपनी प्रजा के सुखार्थ, मुहम्मद ने अपने सुख की बित दे दी, और अद्वितीय साहस के साथ उसने प्रथम मार्ग का अवलम्बन किया। अन्य कारणों के साथ ही साथ यह निश्चय भी मुहम्मद तुग़लक के शासन-काल के अन्तिम दिवसों में होनेवाले निरन्तर विद्रोहों का एक प्रधान कारण था।

मुह्तम्मद तुगृलक की नीति आदि पर विचार करने से पहिले हमे दो बार्त ध्यान में रखनी चाहिए। प्रथम तो यह

मुहम्मद तुगृलक के शासन-काल पर विचार करते समय ध्यान में रखने येग्य दें। वार्ते । कि प्रत्येक घटना पर पत्तपातरहित रीति से विचार किया जाय । इस महान किन्तु श्रभागे सम्राट् के शासन पर पत्तपात-रहित विचार करना कठिन है। उत्तर मध्य-कालीन भारतीय

इतिहास में जो दशा शेरशाह के शासनकाल की हुई

वही हाल पूर्व मध्य-कालीन भारतीय इतिहास में मुहम्मद के शासनकाल का हुआ। इन दोनों शासकों के शासन के अन्त होने पर कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं जिनके फल-स्वरूप इतिहासकारों का दृष्टिकीण उलट गया, या राजनैतिक परिस्थिति के उपयुक्त वनने के लिए इतिहास-लेखन मे भ्रपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ा। इस कारण इन शासकों के शासन की किसी भी घटना पर तथा उस सम्राट्-विषयक उनकी राय पर पूर्णतया विचार करने से पहिले यह प्रश्न ग्रवश्य कर लेना चाहिए कि "कहाँ तक इतिहासकार का यह कथन पत्तपात-रहित है ?" "कहाँ तक इतिहासकार मुहम्मद के कार्यों त्रादि के कारण ठीक ठीक बता रहा है ?" इस बात की विशेष त्रावश्यकता इस कारण होती है कि ज़ियाउदीन वरानी ने मुहम्मद के शासनकाल के इतिहास की बुरा बताने का प्रयत्न किया। वरानी स्वयं धर्मीधिकारीवर्ग का था, श्रीर दोत्राव का रहनेवाला था, अतः जब दोत्राव का लगान बढ़ाया गया, तव बरानी को भी उसके परिणाम भुगतने पड़े थे। इसी कारण गार्डनर ब्राउन के कथनानुसार—"यदि हम वरानी-लिखित वर्णन को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि सारे वर्णन में मुहम्मद के प्रति वैरभाव का सोता पूर्ण वेग के साथ बहता है। यह वैरभाव तीन बातें। में समानतया दिखाई पड़ता है, कई बातें बरानी जान बूभकर छोड़ देता है, कई वातों का इस तरह से वर्णन करता है कि उनसे विलकुल उलटा ग्रसर हो, तथा कई वार्तो को छिपाता श्रीर उसे कलंकित करने का प्रयत्न करता है।" इन्नबतूता

९ गार्डनर बाउन के 'मुहम्मद तुग़लक'' लेख से उद्भृत।

डनतिशील खच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ १८३

के वर्णन में भी कई स्थानों पर वैरभाव दिखाई पड़ता है। म्रतः जो इतिहास उपरोक्त मन्थों के म्राधार पर लिखे गये हैं म्रीर जिन इतिहासकारों ने बरानी म्रादि के कथन की छान-बीन करने का परिश्रम नहीं उठाया है, उनके मन्थों में मुहम्मद की भरसक बुराई की गई है। किन्तु पचपातरहित पाठक तथा इतिहासकार के लिए यह म्रत्यावश्यक है कि किसी भी बात पर विश्वास करने से पहिले, सारी छान-बीन कर ले।

दूसरी विचारणीय वात यह है कि इस सम्राट् के शासन-काल की घटनाएँ प्राय: संवतवार-क्रम से वर्णित की जाती है। बरानी ने इस पद्धति की ग्रहण नहीं किया, किन्तु उसने जिस रीति से तथा जिस क्रम से मुहम्मद के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है, उससे यही प्रतीत होता है कि "लेखक किसी पूर्व निर्धारित सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिए प्रबन्ध बॉध रहा है।"

बरानी के अतिरिक्त अन्य इतिहासकारों ने प्रायः कालक्रमानुसार घटनाओं का वर्णन करने की ही पद्धित का अनुसरण किया है। किन्तु इस पद्धित से मुहम्मद के काल की भिन्न भिन्न घटनाओं में कोई विशेष सम्बन्ध स्थापित करने में किठनाई होती है। मुहम्मद का मौलिकता तथा नूतनता से पूर्ण मित्रक एक साथ ही कई भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार करता था, तथा उन्हें पूर्ण करने के लिए कार्य करता जाता था। इसी कारण उसके २५ वर्ष के शासनकाल में भिन्न भिन्न प्रकार

१ गार्डनर ब्राउन के "सुहम्मद तुगुलक" लेख से।

की घटनाओं का एक ऐसा जमघट जमा है कि जहाँ तक एक एक करके उन पर विचार न किया जावे स्रौर राजनैतिक नीति की भिन्न भिन्न घटनात्रों को भिन्न भिन्न सूत्रों में गूथकर उनके सच्चे उद्देश्य, कारण तथा प्रभाव पर विचार न करें वहाँ तक यह विभिन्न घटनात्रों का समूह एक त्रमोखी बात दिखाई देती है। ऐतिहासिक घटनात्रों के इस समूह में अन्तरिक एकता न पाकर इतिहास-लेखक या पाठक एक ऐसी भूलभुलैया में पड़ जाता है, जिसमें से निकलना कठिन हो जाता है। मध्यकाल पर लिखनेवाले त्राधुनिक प्रन्थकारों ने भी इसी पद्धित को यहण किया है जिसका फल यह हुआ है कि वे भी इसी भूलभुलैया में फँस गये च्रौर बुरी तरह फॅसे, तथा जब उन्हें उसमें से बाहर निकलने की राह न मिली तो वे कह बैठे कि 'यह शासक ता पागल था, उसके सब कार्य बिगड़े हुए मस्तिष्क की अनोखी, पागलपन से पूर्ण उपजें थी। किन्तु यदि मुहम्मद के समय की घटनाओं पर भ्यानपूर्वक विचार किया जावे ते। यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न घटनाएँ अपने भिन्न भिन्न उद्देश्यों के। एक साथ ही कार्य-रूप में परिणत करने के प्रयत्नों का स्वाभाविक परिणाम थीं। जहाँ तक मुहम्मद की शासन-नीति के भिन्न भिन्न प्रवाहों की स्पष्टतया देखकर, उन पर पूर्णरूपेण विचार नहीं करें वहाँ तक हम प्रत्येक घटना के सच्चे कारण तथा उसके ठीक ठीक परिणाम को नहीं समभ पाते हैं। पून: जहाँ तक प्रत्येक घटना का, उस विशेष विचारधारा से,—जिसकी कि वह घटना एक विशेष उपज थी—क्या सम्बन्ध है यह नहीं जान पाएँगे, वहाँ तक प्रत्येक घटना के कारण को समभना असम्भव हो उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ १८५

जाता है। कई बार इतिहासकारों ने मुहम्मद के कार्यों के फलस्वरूप कठिनाइयों ही पर विचार किया और उन्हों के आधार पर सम्राट् की निन्दा की है। ये कठिनाइयाँ तथा हानियाँ प्रत्येक मनुष्य को स्पष्टतया दिखाई देती हैं। पुन: जिन पुरुषों को उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे उनके स्वरूप को बहुत कुछ बढ़ा देते हैं। स्वाधिकारों पर या अपने हितों पर आधात पहुँचने के कारण वे उस कार्यविशोध की निन्दा करते हैं तथा उसके सच्चे उद्देश्यों को समभने का प्रयत्न नहीं करते।

उपरोक्त कारणों के ही फलस्वरूप, मध्यकालीन इतिहास-कार मुहम्मद के कार्यों पर निष्पच रीति से विचार नहीं कर

मुहम्मद की नीति के पाँच भिन्न भिन्न प्रवाह । सके; श्रीर उन लेखकों के कथन की अत्तरशः सत्य मान कर कई श्राधुनिक लेखकों ने भी मुहम्मद के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा है। यहाँ हमने

इस पद्धित को त्याग कर, सारे शासन की भिन्न भिन्न, यन्न तत्र बिखरी हुई घटनाओं को, पाँच अलग अलग नीति के सूत्रों में गूँथा है। ऊपर हमने जिन पाँच प्रश्नों का उल्लेख किया है, उन्हीं को हल करने के लिए मुहम्मद की नीति पाँच भिन्न भिन्न प्रवाहों में बही है, और यहाँ हमने प्रत्येक प्रवाह पर अलग अलग विचार किया है। ये पाँचों ही प्रश्न बहुत कुछ अलाउद्दीन के समय में भी उपस्थित हुए थे। अतः इससे पहिले कि हम प्रत्येक प्रश्न पर विशद रूप से विचार करें हम मुहम्मद तथा अलाउद्दान की नीति में जो जो भेद थे, उन पर विचार करेंगे। हम पिछले अध्याय में यह बता चुके हैं कि अपनी अद्वितीय प्रतिभा तथा बुद्धिमत्ता की सहायता से अलाउदीन ने

मुहम्मद तथा श्रला-उद्दीन की नीति की तुलना। क्योंकर उन्नतिशील नीति का विकास किया। किन्तु फिर भी त्रालाउद्दीन की नीति में तीन बातों का बहुत त्राभाव था, जिसकी मुहम्मद ने पूर्ण किया।

सर्वप्रथम अलाउद्दोन की नीति में संस्कृति के प्रभाव का बहुत अभाव पाया जाता है। अलाउद्दोन की नोति में कई एक आवश्यक बातों की इसीलिए स्थान नहीं मिल सका, क्योंकि अलाउद्दीन का संस्कृतिरहित मस्तिष्क उनकी और आकर्षित नहीं हो सका था। इस अभाव के विषय मे हम पहिले बहुत कुछ कह चुके हैं, जिससे हम इस विषय पर यहाँ अधिक नहीं लिखेंगे।

त्रशाउद्दीन की नीति के दूसरा तथा तीसरा ग्रभाव विशेषतया प्रथम ग्रभाव के ही परिणाम थे। ग्रलाउद्दीन ने ग्रपनी नीति तथा ग्रपने उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए, जिस मार्ग का ग्रनुसरण किया, उससे यद्यपि इष्ट उद्देश्य बहुत कुछ पूर्ण हुन्ना, किन्तु उस मार्ग का पूर्णतया समर्थन नहीं किया जा सकता है। ग्रलाउद्दीन एक सैनिक, एक योद्धा था; उसे एक ही सीधा-सादा उपाय मालूम था,—वह था शक्ति का प्रयोग। ग्रतः ग्रलाउद्दीन ने कई स्थानों पर शक्ति का इस प्रकार उपयोग किया जिसका कि समर्थन नहीं किया जा सकता।

अन्त में हमे अलाउदीन की नीति में सूच्म बातों का पूर्ण अभाव दिखाई पड़ता है। अलाउदीन के असंस्कृत मस्तिष्क ने नूतन नीति का विशाल ढाँचा खड़ा कर दिया। राजनैतिक बारीकियों तथा शासन-संगठन की छोटी छोटो बातों से उसे सुन्दर बनाना, अलाउद्दीन के लिए एक असम्भव बात थी। इसी कारण अलाउद्दीन ने एक सुदृढ़ चृहद भवन निर्माण किया, किन्तु उसमें कला की बारीकियों का पूर्ण अभाव था।

त्रलाउद्दोन के समय में यह नीति विकास को प्राप्त हो रही थीं, श्रीर प्रकृति के नियमानुसार ही विकास की प्रारम्भिक श्रवस्थाओं में छोटी छोटी बारोकियों का नहीं पाया जाना कोई श्राश्चर्यजनक बात नहीं है। मुहम्मद ने श्रपने सारे शासनकाल में उपरोक्त तीनों श्रभावों को ही पूर्ण करने का प्रयत्न किया।

मुहम्मद ने सर्वप्रथम साम्राज्य संगठन की स्रोर ध्यान दिया। उसने देखा कि मुस्लिम साम्राज्य का संगठन बहुत कुछ शिथिल हो गया था। जी साम्राज्य-सङ्गठन (अ) सन् १३२४ ई॰ जीवन, जो शक्ति, अलाउद्दीन के समय में साम्राज्य में पाई जाती थी, ऋब में साम्राज की राज-नैतिक श्रवस्था। उसका बहुत ही श्रभाव था। श्रलाउद्दीन के निर्वल उत्तराधिकारियों के समय में देहली के शासकों की सत्ता बहुत घट गई थी। ग्यासुद्दीन तुग्लक ने यद्यपि कई एक भ्रावश्यकीय परिवर्तन कर दिये थे, किन्तु उसके समय में यह सम्भव न था कि साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रान्तों का पूर्णरूपेण संगठन किया जा सके। दिचाणी देशों में मुस्लिम विजय के अस्थिर प्रभाव से मुहम्मद पूर्णतया परिचित था, अतः साम्राज्य को संगठित करने के लिए मुहम्मद

को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि दिचिणी प्रान्तों पर मुसलमानों का अधिकार पूर्णक्ष से स्थापित किया जावे तथा उन्हें साम्राज्य का अभिन्न भाग बनादें। कुछ ही काल पहिले किये गये, अपने दिचिणी आक्रमण के प्रभाव से भी मुहम्मद लाभ उठाना चाहता था।

उपरोक्त उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ इने-गिने

ग्राक्रमणों से काम नहीं चल सकता था। श्रावश्यकता इस

बात की थी कि दिचिण भारत में ही
(ब) राजधानी परिवर्तन। किसी दुर्गविशेष को सैनिक केन्द्र
१३२६-७ ई॰

बना कर वहाँ से किसी साहसी,
श्रमुभवी श्रीर चतुर सेनानायक की श्रम्यच्चता में सेना की
सहायता से जीता हुआ देश पूर्णतया अधिकार में किया
जावे, तथा सब विरोधियों को हटा कर उन प्रान्तों में उत्तरीय
शासन-पद्धित स्थापित करके समस्त भारत को राजनैतिक
एकता प्रदान करे।

बहुत विचार के अनन्तर मुहम्मद ने यह निश्चित किया कि वह स्वयं ही इस सेना का संचालन करे और देविगरी की सैनिक केन्द्र बनावे। औरंगज़ेंब के समान ही दिच्चण भारत को पूर्णतया अधिकार में करने के लिए सम्राट् मुहम्मद भी सन् १३२६ ई० मे दिल्ली से निकल पड़ा। उस समय सम्राट् को इस बात का पता नहीं था कि दिच्चण में उसे कितना समय लगेगा; साथ ही वह यह भी चाहता था कि साम्राज्य के अन्य विभागों का कार्य भी अन्य किसी दूसरे पुरुष के हाथ में नहीं छोड़ना पड़े, अतः उसने राज्यकर्म-कारियों को भी साथ चलने की आज्ञा दी। इस प्रकार

उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ १८६

कुछ काल के लिए मुहम्मद ने देविगिर की "दौलताबाद" नाम देकर, अपनी राजधानी बनाया<sup>१</sup>। एक साल बाद जब मुहम्मद का उद्देश्य पूर्ण हो गया तब मुहम्मद पुन: देहली की लौट त्र्याया । इस घटना को वरानी ने मुहम्मद के पागलपन की सूभों में दूसरा स्थान दिया है। कुछ बातों को ध्यान में रख लें तो इस घटना में हमे कुछ भी पागलपन नहीं दिखाई देता। प्रथम तो यह कि यह परिवर्तन कुछ काल के लिए ही था, चिरकाल के लिए नहीं। पुनः सम्राट् ने केवल शासन-विभाग को ही देवगिरि जाने के लिए कहा था, सारी प्रजा को त्राज्ञा न दी थी। तीसरे इस परिवर्तन से कुछ लाभ भी हुए। जैसा कि प्राय: इतिहासकार बताते है यह परिवर्तन पूर्णतया असफल नही हुआ। बराबी देहली के उजड़ जाने ग्रौर सुदूर देविगिरि जानेवाले यात्रियों की ही ग्रसुविधाग्रों का वर्णन करता है, श्रीर श्राधुनिक इतिहासकार इन्हों दो बातों के आधार पर इस परिवर्तन को पागलपन की सूभा बताते हैं। वे इस बात की जॉच करने की परवाह नहीं करते हैं कि इस परिवर्तन का कोई राजनैतिक प्रभाव पड़ा था या नहीं।

दौलताबाद में रह कर मुहम्मद ने दिलाणी देशो पर मुसलमानों का ऐसा आधिपत्य स्थापित किया कि आगामी कई शताब्दियों तक उन देशों पर से मुसलमानों का प्रभाव

१ "मुहम्मद तुगृलक का राजधानी परिवर्तन" शीर्षक लेख में मैंने इस विषय पर अधिक विस्तारपूर्वक विचार किया है । "सरस्वती" मई १६२७ पृष्ठ १६७-६६ ।

तथा अधिकार नष्ट नहीं हुआ। सन् १३२७ ई० के बाद आगामी दस वर्षी तक इन प्रान्तीं में कोई भी विद्रोह

राजधानी-परिवर्तन का राजनैतिक प्रभाव । नहीं उठा। सन् १३३६ ईसवी में विजयानगर साम्राज्य की नींव पड़ी, किन्तु इसका प्रारम्भ ऐसे प्रदेश में हुआ, जिसे कोई भी मुसलमान सम्राट्

अपने हाथ में नहीं लें सका था। सन १३४५ ई० में साम्राज्य के दिलाणी प्रान्तों में जो विद्रोह उठा, और उसके परिणाम-स्वरूप बहमनी राज्य की स्थापना हुई, वह उन प्रान्तों के मुस्लिम स्वेदारों तथा शासन के लिए रखे गये कर्मचारियों का ही विद्रोह था। मुहम्मद के राजधानी परिवर्तन के उपरोक्त प्रभाव तथा परिणाम को देख कर हम इसी परिणाम को पहुँचते हैं कि मुहम्मद की नीति सफल हुई तथा राजधानी-परिवर्तन का उद्देश्य पूर्णतया फलप्रद हुआ।

मुहम्मद ने साम्राज्य मे दूसरे भी कई सुधार किये, जिनसे बहुत लाभ हुआ। कृषि-सुधार की ख्रोर उसने विशेष ध्यान दिया। साम्राज्य के दिलाणी सूबों का बन्दोबस्त

(स) साम्राज्य मे श्रन्य

(Revenue Settlement) किया गया । उन देशों को भिन्न भिन्न

सुधार। प्रान्तों में विभक्त कर सारे देश के

शासन को सुसंगठित कर डाला<sup>२</sup>। लगान बढ़ाने तथा सेना-

ईलियट श्रोर डासनः हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया. खण्ड ३. पृष्ठ २४० तथा २४१.

२. ईितयट भ्रोर डासनः हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया. खण्ड ३. पृष्ठ २४१.

वृद्धि के लिए मुहम्मद ने तदबोरें सोचीं तथा उसके लिए विशद व्यवस्था की । शासन-सम्बन्धी समाचार त्राने जाने के लिए तथा भिन्न भिन्न प्रान्तों का केन्द्रीय शासन के साथ अधिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए मुहम्मद ने हलकारों का प्रबन्ध किया । पश्चिमी किनारे पर पीरम श्रीर गोगा में समुद्री डाकुश्रों को नष्ट करके मुहम्मद ने सामुद्रिक व्यापार में उपस्थित होनेवाली बाधाश्रों का भी श्रन्त कर डाला ।

राजनैतिक एकता प्रदान करके त्रव भारत को त्रार्थिक एकता प्रदान करने की मुहम्मद को सूभी। सारे साम्राज्य की राजनैतिक एकता के सूत्र में बॉधना, जितने महत्त्व का था,

भारत केा त्रार्थिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न ।

(भ्र) इसका महत्त्व।

उससे भी अधिक महत्त्व की बात यह थी कि भारत आर्थिक दृष्टि से एक देश हो जावे। जब से मुहम्मद गद्दी पर बैठा, तभी से उसका ष्यान इस श्रीर श्राकर्षित हो गया था। साम्राज्य

के ज्यापार की वृद्धि से ही देश समृद्धिशाली हो सकता था, श्रीर मुहम्मद के विचारानुसार तो देश को सुखी, धन-धान्य-

ईितयट श्रीर डासनः हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया. खण्ड ३. पृष्ठ २४१

२. ईितयट श्रीर डासनः हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया. खण्ड ३. पृष्ठ ४८१.

गार्डनर ब्रावन के लेख से।
 इठनबत्ता के अमग्र वृत्तान्तः पेरिस संस्करगः भाग ४.
 पृष्ठ ६०।

पूर्ण समृद्धिशाली बनाना ही शासक का प्रधान कर्तव्य था। वाणिज्य श्रीर उद्योग-धन्धों की वृद्धि अनेकानेक कारणों पर निर्भर होतो है। गुहम्मद स्वयं अर्थशास्त्र के इन उलमें हुए प्रश्नों से बहुत परिचित था। अतः उसने इस श्रीर भी पूरा ध्यान दिया।

सारे साम्राज्य में समान तथा शुद्ध मुद्रात्रों के चलन तथा साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रान्तों में ग्राने जाने की सुविधा म्रादि का प्रबन्ध करना म्रत्यावश्यक था। मुहम्मद की (व) मुद्राश्रो में सुधार। इस प्रश्न पर उसने बहुत विचार किया था, ग्रौर मुद्रा ग्रादि के सुधारों की ग्रावश्यकता तथा उनके महत्त्व का उसे पूरा पता था। इसी कारण "मुद्रा-सम्बन्धी सब वातों की मुहम्मद तुगृलक इतने महत्त्व की समभता था कि उसने अपने शासनकाल के प्रारम्भ से ही, सारी मुद्रा पद्धति में सुधार किये; भिन्न भिन्न मूल्यवान धातुत्रों के सापेच्य मूल्य के अनुसार भिन्न भिन्न मुद्रात्रों की दर निश्चित की श्रीर यह प्रयत्न किया कि सहायक मुद्रास्रों का सूल्य भी इस दर के अनुसार ही हो"। अपने व्रन्थ ''क्रानिकलुज स्राफ़ पठान किंग्ज़'' में स्रागे चल कर एडवर्ड टामस ने मुहम्मद के मुद्रा-सम्बन्धी सुधारों तथा उनके पूर्ण महत्त्व का सविस्तार वर्णन किया है। उन सब बातों को यहाँ उद्धृत करने के लिए स्थान नहीं है। किन्तु सुधारों म्रादि के विवरण को पढ़ कर यह स्पष्टतया दिखाई पड्ता

१ टामसः क्रानिकल्ज श्राफ़ पठान किंग्ज़ । पृष्ठ २३३ इन्न बतूता का अमण वृत्तान्तः पेरिस संस्करण, खण्ड ४, पृष्ठ २३४

है कि मुहम्मद को मुद्राशास्त्र (Curency) का बहुत ज्ञान था, श्रीर इस समस्या पर उसने बहुत विचार करके तथा उसने उपरोक्त सुधार किये थे।

प्रारम्भिक सुधारों के अनन्तर मुहम्मद ने देखा कि सिन्धु-गंगा के मैदानों का, सद्यः जीते हुए दिचणी देशों तथा

(स) पीतल आदि की सांकेतिक सुद्रा का प्रचलन ।

भौगोलिक दूरी के कारण बंगाल सरीखे देशों के साथ ब्रार्थिक सम्पर्क पैदा होना अत्यावश्यक था। जहाँ तक यह आर्थिक सम्पर्क नहीं पैदा हो

सकता था वहाँ तक व्यापार में वृद्धि होना कठिन था। इसी **अार्थिक सम्पर्क को स्थापित करने तथा इस** प्रकार भारत के **ब्रान्तरिक व्यापार की वृद्धि करने के लिए ही मुहन्मद की** ताँने तथा पीतल के साकेतिक सिक्के ( Token coin ) चलाने की सूभी।

प्राय: इतिहास-लेखक मुह्तम्मद के इस कार्य को भी पागलपन की एक सूभ बताते हैं। नहीं जान पड़ता है कि क्योंकर वे इतिहासकार एक श्रीर यह मानकर कि उस सम्राट् के मुद्रासम्बन्धी सुधार बहुत सोच-विचार के श्रनन्तर किये गये थे त्रौर वे बहुत ही लाभदायक हुए, साथ ही इस कार्य को भी जो मुद्रा-सम्बन्धी हो एक प्रश्न था, पागलपन की सूभ्क बता कर चित्त की शान्ति कर लेते हैं। उनके सुसंस्कृत मस्तिष्क क्योंकर यह बात मानने को उतारू हो जाते हैं कि "मुद्राशास्त्र में पूर्ण दत्त तथा पंडित" मुहम्मद को यह भी न सूभी कि इस सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का अन्तिम

प्रभाव क्या होगा ? क्योंकर वे यह बात मान सकते हैं कि प्रजा का हितेषो, भारत का एक अद्वितीय विद्वान, अन्त में उपस्थित होनेवाली बाधाओं और कुप्रभावों का ज्ञान प्राप्त किये विना हो, इस भयपूर्ण, हानिकारक पथ पर उत्तर पड़ा ?

यह मुद्रा क्यों प्रचित्त की गई, इस विषय पर तत्कालीन इतिहासकार कुछ भी प्रकाश नहीं डालते हैं। वरानी तो यही लिखता है कि मुहम्मद का कोष, उसकी उदारता, उसके बड़े बड़े विचारों श्रादि को पूर्ण करने के प्रयत्नों के कारण खाली हो गया था, त्रतः उसने तॉवे के सिक्के जारी किये । किन्तु वरानी का यह कथन ठीक नहीं जान पड़ता। यदि कोष खाली हो गया था, तो अन्त में जिस समय प्रत्येक मुद्रा के लिए सोने, चाँदी के सिक्के दिये गये, उस समय कोष में यह मूल्यवान धातु कहाँ से आई, यह बात समभा में नहीं आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कारण वरानी के मस्तिष्क की उपज थी। आधुनिक इतिहासकारों ने भी इस प्रचलन का कारण ढूँढ़ निकालने के लिए कई प्रयत्न किये हैं किन्तु उन सव विद्वानों ने अपने अपने कारण ढूँढ़ निकालने में यह मान

पह प्रचलन कुछ ही काल के लिए था। लिया है कि राजधानी-परिवर्तन के समान हो यह चलन भी सर्वदा के लिए था। जहाँ तक तत्कालीन इति-हास-लेखकों के यन्थ देखे हैं वहाँ तक

उन यन्थों में इस प्रश्न का कहीं भी उत्तर नहीं मिलता है कि

१, ईलियट श्रीर डासनः-हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया, खंड ३. प्रष्ठ २४०।

उन्नितशील स्वच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ १६५ यह प्रचलन सर्वदा के लिए या या कुछ ही काल के लिए। ग्राधुनिक काल में प्रतिदिन कागृज़ी नोट (Paper curency) काम में लेनेवाले यह बात भूल जाते हैं कि कई बार ऐसी सांकेतिक मुद्राएँ कुछ ही काल के लिए प्रचलन के तीन नहेश्य। तो यही दिखलाई देता है कि इन

मुद्रात्रों का प्रचलन कुछ ही काल के लिए था। तथा इस प्रचलन के तीन प्रधान उद्देश्य थे।

- (१) व्यापार-वृद्धि करना।
- (२) एक सुबाह्य मुद्रा का प्रचलन करना।
- (३) भारतीय मुक्तिम साम्राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में त्रार्थिक एकता उत्पन्न करना।

इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि
गुजरात, बङ्गाल तथा दिचिणी प्रान्तों का उत्तरी प्रान्तों के साथ
बहुत ही कम सम्पर्क था। भौगोलिक बाधाओं के कारण, तथा
साम्राज्य-स्थापना से पिहले की अराजकता और प्रान्तो की
राजनैतिक भिन्नता के कारण कुछ शताब्दियों से सार्र देश में
पारस्परिक सम्पर्क, यात्रा और व्यापार बहुत ही कम होगये
थे। इस व्यापार को पुनः प्रारम्भ करने के लिए सारे देश मे
समान, सुबाह्य मुद्रा के प्रचार की आवश्यकता थी। मूल्यवान
धातुओं की सुबाह्य मुद्रा बनाना सरल नहीं था। पुनः
इकवारगी, इतने प्रान्तों में सुवर्ण-मुद्रा प्रचलित करना, कठिन
था और साथ ही बहुत सा धन व्यय होने की सम्भावना
थी। एक बात और भी विचारणीय है कि इन नवीन प्रान्तों
मे एकाएक सुवर्ण-मुद्रा का प्रचार करना, कठिन था। क्योंिक

इससे वस्तुश्रों की दर पर प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था। अतः मुहम्मद ने कुछ काल के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचार किया, जिससे काम तो चल निकले, और फिर धीरे धीरे सुवर्ण आदि बहुमूल्य धातुश्रों की मुद्राश्रों को भारतीय बाज़ार में प्रचलन करके इन सांकेतिक मुद्राश्रों को बन्द कर दिया जावे। इस प्रकार मुहम्मद ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचार करके भारत में अपने तीनों उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न किया।

इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है कि मुहम्मद ने पीतल व तॉबे के ही सिक्के क्यों चलाये, उसने कागृज़ की मुद्रात्रों के प्रचलन का प्रयोग क्यों नहीं किया। प्रथम तो कागृज़ के नोट धातु के सिक्के के समान टिकाऊ

काग़ज़ की सुद्राएँ क्यों प्रचितत नहीं की गईं। नहीं होते, ग्रौर विशेषतया उन दिनों मे जब यात्रा के लिए विशेष सुविधा तथा कोई विशेष प्रवन्ध नहीं था, कागृज़ी सिक्को बहुत ही जल्द नष्ट

हो जाते। दूसरे, कागृज़ के नोटों को बनाने में बड़ी कठिनाई होती। उस समय भारत में छापाख़ाने नहीं थे, अतः प्रत्येक नोट को हाथ से लिखना तथा आवश्यक चित्रकारी करनी पड़ती, जिसमें बहुत समय लग जाता। तीसरी बात यह थी कि न्यापार आदि के लिए आवश्यक नोटों की संख्या बनाये रखना कठिन था, क्योंकि निरन्तर काम में आने के कारण वे जल्द नष्ट हो जाते और उनके स्थान पर नये नये नोट बन। कर जारी करने पड़ते। इन्हीं तीन कारणों से भारत में ताबे और पीतल की मुद्राओं के प्रचार की योजना की गई। मुहम्मद ने शाही फ़रमान-द्वारा इन मुद्राओं के प्रचार की सूचना दी । सांकेतिक मुद्राओं की दर चाँदी तथा सुवर्ण के सिक्कों के समान मान ली गई, किन्तु वरानो

सांकेतिक सुद्राग्रो का प्रचलन तथा उसका श्रन्त । के कथनानुसार कुछ काल के अनन्तर यह फ़रमान रद कर दिया गया श्रीर यह आज्ञा दी गई कि जिस किसी के पास सांकेतिक मुद्राएँ हों, वे

उन्हें शाही कोष में लौटा दें श्रीर उनके बदले में उन्हें
सुवर्ण श्रीर चाँदी के सिक्के दिये जावेंगे । अपने
प्रथम फ़रमान के रद करने का कारण बरानी के कथनानुसार यह था कि देशी सुनार सांकेतिक मुद्राएँ बनाने
लगे थे। इस कारण इन सांकेतिक मुद्राओं की दर घट गई
थी श्रीर सर्वत्र व्यापार बन्द होगया। वरानी लिखित कारण
कहाँ तक सत्य था यह हम नहीं कह सकते। किन्तु
हम उसके इस दृष्टिकोण से पूर्णत्या सहमत नहीं हैं कि यह
सारा उद्देश्य विफल हुआ। पहिले ही लिखा जा चुका है
कि यह प्रचलन कुछ काल के लिए ही था, अतः वही दिखाई
पड़ता है कि मुद्रा के लीटाने की आज्ञा देने का प्रधान कारण
यह था कि इन्छित उद्देश्य पूर्ण होगया था, इसके प्रचार के साथ
ही सारे भारत में समान मुद्राओं का बहुत कुछ प्रचार
होगया, श्रीर इकबारगी सब मुद्राओं को लीटाने की आज्ञा देकर
सारे भारत में एक साथ ही सुवर्ण श्रीर चाँदी की समान

१. ईतियट और डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३. पृष्ठ २४०.।

२. ईितयट और डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३. प्रष्ठ २४०।

सुद्राओं का प्रचार कर दिया। यह सम्भव है कि सांकेतिक मुद्रास्रों को लौटाने की स्राज्ञा निश्चित समय से इस कारण कुछ जल्द दे दी गई हो कि सारे भारत में सांकेतिक सिक्के बनने लगे थे। किन्तु बरानी का यह कथन कि इस मुद्रा के प्रचलन के कुछ हो काल के बाद सारा व्यापार स्थगित होगया, सत्य नहीं प्रतीत होता। यद्यपि यह मान लिया जाय कि सांकेतिक मुद्रा के अपकर्ष से व्यापार पर कुछ दुष्प्रभाव पड़ा, किन्तु जैसा कि आगे चल कर बताया जावेगा, यह दुष्प्रभाव बहुत ही कम था, श्रीर ग्रगर कभी पड़ा भी हो तो इतना श्रचिरस्थायी था कि कुछ ही काल में इसका ख़याल भी किसी के मस्तिष्क में न रहा। इतनी बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इस प्रचलन से व्यक्तिगत रूप से किसी को हानि नहीं पहुँची। जिस किसी ने भी सच्ची या नक्ली सांकेतिक मुद्राएँ शाही खुज़ाने में जाकर दीं उसे उनके बदले में सोने, चाँदी के सिक्के दिये गये।

मुद्रा का उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो इस मुद्रा के प्रचलन में जिन (ड) सांकेतिक मुद्रा के तीन उद्देश्यों का हमने पहिले उल्लेख प्रचलन का प्रभाव। किया है वे सब सफल हुए। बंगाल श्रीर गुजरात में तो इसका यथेष्ट परिणाम हुआ। बाह्य व्यापार बहुत ज़ोरों से बढ़ा। इञ्नबत्ता, मार्को पोलो श्रादि यात्री अपनी यात्राओं के वर्णन में देश की समृद्धि का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सर्वत्र ज्यापार बहुत ज़ोर से चल रहा था। भड़ोच और कालीकट ज्यापार के बहुत बड़े केन्द्र थे, श्रीर

व्यापारी खुरासान ऋादि देशों से माल लाकर, देहली ऋादि नगरों में बेचते थे । यद्यपि यह मान लिया जाय कि बरानी के इस कथन मे कि "उस समय सारा व्यापार स्थगित होगया था" कुछ तथ्य है, तो भी हम यह कह सकते हैं कि इस हुष्प्र-भाव का परिणाम बहुत हो अचिरस्थायी था। तीन वर्ष बाद ही जब सन् १३३३ ई० में इब्नबतूता भारत में आया, उस समय इस घटना का नाममात्र को भी प्रभाव न रहा, छीर प्रायः सब लोग इसे भूल गये थे<sup>२</sup>। बत्**ता ने ऋपनी यात्रा** के वर्णन मे केवल भारत के व्यापार का वर्णन किया है; उसने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का उल्लेख-मात्र भी नहीं किया। जिस इब्नवतूता ने राजधानी-परिवर्तन के सम्बन्ध मे कई सुनी हुई मनगढ़न्त कहानियों को ग्रपने यात्रा-वर्णन में स्थान दिया—क्या कारण है कि उसके तीन वर्ष बाद की इस घटना (सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन) का उसने नाम भी न लिया ?

परोत्तरूप से ही व्यापार की वृद्धि में सहायता देकर मुहम्मद सन्तुष्ट नहीं हुन्रा। उसने (च) व्यापार, उद्योग-**ब्यापारियों** को सहायता दी श्रीर धन्धों के। प्रोत्साहन कारीगरों को उत्तेजित किया<sup>३</sup> । व्यापार को उत्तेजना देने के विचार से हो मुहम्मद ने चुंगी का महसूल भी घटा दिया<sup>४</sup>।

१. ईश्वरीप्रसादः-मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४८४-४.

२. ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २३६ ।

३. ईश्वरीप्रसादः-मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करणः पृष्ठ ४८३.

४. इञ्नबतृता के भ्रमण-वृत्तान्तः—पेरिस संस्करण, खण्ड २. पृष्ठ ७३.

ग्रान्तरिक संगठन तथा व्यापार की वृद्धि से देश समृद्धि-शाली हो सकता है, किन्तु जहाँ तक कीई भी साम्राज्य बाह्य ग्राक्रमणों से सुरिच्चित न हो, वहाँ तक ग्रान्तरिक संगठन

मुहम्मद्की वाह्यनीति। (श्र) वाह्य श्राक्रमणों के रोकने के प्रयतः। वाह्य श्राक्रमणों के वुरे प्रभाव। स्रादि का लाभ स्रिधिक नहीं होता। विशेषतया सीमान्त-प्रदेशों में, जहाँ के निवासियों के सिर पर भावी मृत्यु निरन्तर नाचती रहती है, वहाँ तो

कुछ भी लाभ होना सम्भव नहीं है। वे सर्वदा आक्रमण की बढ़ती हुई बाढ़ से बचने के लिए बिस्तर बाँधे भागने को तैयार रहते हैं। पुन: जहाँ तक अन्य प्रान्तों में भी यह विश्वास श्रीर धारणा उत्पन्न न हो कि वे पूर्णतया बाह्य त्राक्रमणों से सुरिचत हैं, वहाँ तक उन प्रान्तों के निवासियों के लिए यह बात असम्भव है कि वे देश के व्यापार तथा कारीगरी आदि में अपना द्रव्य लगावें। यदि यह धारणा विद्यमान भी हो, धीर कुछ व्यापार म्रादि चल भी निकले, फिर भी यदि कहीं एकाध आक्रमण हो जाय श्रीर आक्रमणकारी देश में घुस आवें तो एकबारगी ही उन सारे लाभों पर पानी फिर जावेगा। आक्रमणकारियों-द्वारा पादाकान्त देश चौपट हो जाता है। निर्जन, मग्न खण्डहर शासकों को अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य की उपेचा तथा उनकी शक्तिहीनता के लिए उलाहना देते हैं। यही दशा भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा की थी। निरन्तर होनेवाले मंगोलों के श्राक्रमणों की रोकने की बड़ी ग्रावश्यकता थी। बलबन तथा उसके बाद के सारे शासकों की यह प्रश्न सताया करता था। बलबन ने सीमान्त-प्रदेशों में क़िले बनवाये, जिन्हें ऋलाउदोन ने पुनः सुदद्

बनवाया था। अलाउद्दोन ने एक सुसज्जित सेना भी रख छोड़ी थी थ्रीर इसी सेनाके डर से मङ्गोलों ने ग्राक्रमण करने का साहस न किया। किन्तु ग्रलाउद्दीन के साथ ही उसके सारे प्रयत्नों का अन्त होगया। अब पुनः उन्हें कार्यरूप मे परिणत करना सम्भव न था। बड़ी सेना रखने में बहुत सा द्रव्य व्यय होता, ध्रीर ग्रलाउद्दीन के व्यापार-सम्बन्धी नियम ग्रर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान् मुहम्मद की प्रकृति-विरुद्ध प्रतीत हुए। अतः मुहम्मद ने इस प्रश्न को सुलभाने के लिए दूसरे उपाय हुँ हुने का प्रयत्न किया।

मुहम्मद के मस्तिष्क में एक मौलिक तथा पूर्णतया नवीन विचार स्राया । मुहम्मद स्वयं एक महान सेनापति, तथा एक वीर योद्धा था, अतः वह युद्धशास्त्र **इत्तर-पश्चिमी सीमा** से पूर्णतया परिचित था । उसका की दशा। मौलिकता-पूर्ण मस्तिष्क कुछ नवीन

बात ढूँढ़े बिना नहीं रह सका।

इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा पञ्जाब के मैदानों तक हो परिमित थी। मुहम्मद ने सोचा कि मंगोलों को क्यों पहाड़ों से नीचे उतरने देवें । उसने देखा था कि जब एक बार वे पहाड़ों पर से उतर पड़े तो पञ्जाब के समतल मैदानों में उनके प्रवाह को रोकना कठिन था, श्रीर कई वार तो यह उमड़ती हुई बाढ़ देहली के फाटकों तक जा पहुँची थी। उन समतल मैदानों में ऊँचे ऊँचे पहाड़ों से उतरनेवाले मङ्गोलों का सामना करना, शाही सेना के लिए युद्ध-शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही अहितकर होता था।

इसिलए मुहम्मद के मिस्तिष्क में यह बात उपजी कि भारत के उत्तर-पिश्चमी मीमान्त-प्रदेशीय पहाड़ों को ही क्यों न जीतकर भारतीय साम्राज्य में मिला लेंबें ? दरों तथा घाटियों को अपने अधिकार मे ले लेंबें, तथा पहाड़ों के दूसरी अांर के ढाल पर चढ़ते हुए, मङ्गोलों को हराकर उन्हें भारत पर आक-मण करने से रोक टें। पहाड़ों पर चढ़ते हुए मङ्गोलों को हराना शाही सेना के लिए अधिक कठिन न होगा। पुन: पंजाब के उपजाऊ मैदान युद्धस्थल नहीं रहेंगे श्रीर उन्हें खेती के काम में लिया जा सकेगा, जिससे इस प्रकार बहुत कुछ आमदनी बढ़ जावेगी। भारतीय सीमा की प्राकृतिक सीमाओं (Natural Frontiers) तक बढ़ाने का विचार मुहम्मद को सूका।

उपरोक्त विचारों को ही कार्यरूप मे परिणत करने के लिए मुहम्मद ने फ़ारस आदि देशों की राजनैतिक अवस्था का अध्ययन किया। उसने फ़ारस पर चढ़ाई देखा कि उस समय फ़ारस की राज-नैतिक अवस्था अपने प्रयोजन के अनुकूल थी, अतः उसने तुरन्त मिस्र के सुलतान के साथ मित्रता कर ली, श्रीर अपनी श्रोर को सीमा पर आक्रमण करने के लिए तैयारियाँ कीं। "चौपान की मृत्यु से फ़ारस में अराजकता का साम्राज्य होगया, श्रीर इस गड़बड़ से लाभ उठाने के लिए, चुग़ताइयों के नेता तर्मशरीन श्रीर भिस्र के सुलतान ने फ़ारस के पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर धावा करने की सोची। मुहम्मद तुग़लक ने मिस्र के सुलतान से मित्रता करके ३,७०,००० पुरुषों की एक बड़ी सेना तैयार की, श्रीर उन्हें एक

वर्ष तक सुसन्जित रखा। परन्तु मुहन्मद के सारे प्रयत्न विफल हुए। प्रथम तो मिस्न के सुलतान की अबूसैद (खुरासान के शासक) के साथ मित्रता होगई, जिससे मिस्र के सुलतान ने मुहम्मद को सहायता देने से इनकार कर दिया। चीन के सम्राट् यह नहीं चाहते थे कि चुगताइयों के नेता जो उनके पड़ोसी ही थे, शक्तिशाली हों श्रीर इस प्रकार उन्हें सताने योग्य हो जावें। तीसरे, कई सरदारों ने मिल कर तर्मशरीन को गद्दी से उतार दिया, जिससे फ़ारस के पूर्वी हिस्से मे ग्राक-मण का भय कम होगया और अबूसैद की शक्ति पर से कई प्रतिबन्ध हट गये।" इसके अविरिक्त डाक्टर ईश्वरीप्रसाद यह भी लिखते हैं कि यदि यह त्र्याक्रमण होता तो फ़ारस के मुसलमानों के विरुद्ध भारतीय मुस्लिम सेना कहाँ तक सफल होती यह नहीं कहा जा सकता। किन्तु इस विचार से हमारा मतभेद है, क्योंकि हमारे विचारानुसार राजनैतिक अवस्था मे परिवर्तन होने के कारण ही मुहम्मद को स्राक्रमण का विचार छोड़ देना पड़ा । कोई दूसरा कारण उसे अपने उद्देश्य से विच-लित नहीं कर सकता था। मुहम्मद को मालूम था कि उसे उस अवस्था में कोई सहायता न देगा, और उधर अबूसैद की मुहम्मद के विरुद्ध सहायता देनेवाले बहुत से थे। ऐसी दशा में स्राक्र-मण करना व्यर्थ होता। अतएव मुहम्मद ने एकत्रित सेना को भंग कर दिया। इसी घटना का इतिहासकार "फ़ारस पर चढ़ाई" के नाम से उल्लेख करते हैं, श्रीर इसे भी मुहम्मद के पागलपन के कार्यों की सूची में स्थान मिला है।

१. ईप्वरीप्रसादः-मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, प्रष्ठ २४३।

जब इस प्रकार साम्राज्य को प्राक्तिक सरहद तक बढ़ाना

सुहम्मद को असम्भव जान पड़ा ते। उसने मंगोलों के प्रति

सामनोति का प्रयोग किया। सीमा के

पास के कई मंगोल नेताओं से मुहम्मद
नीति का प्रयोग।

ने मित्रता कर ली, जिससे न ते। वे स्वयं

भारत पर श्राक्रमण करें श्रीर न दूसरों को श्राक्रमण करने दें।

भारत की शान्ति बनाये रखने के लिए मुहम्मद ने यह उपाय

निकाला।

मुहम्मद ने अपने शासन-काल में एक-दो विजय प्राप्त करके, अपना साम्राज्य यत् किंचित् बढ़ाया। उसने कांगड़ा का प्रसिद्ध (व) नये जीते हुए सुदृढ़ दुर्ग हस्तगत कर लिया। वम्बई स्थान। का प्रसिद्ध शहर जहाँ आज बसा है, उस प्रदेश को भी मुहम्मद ने अपने राज्य में मिला लिया।

मुहम्मद की बाह्यनीति में एक वह घटना भी है जिसे ग़लती से इतिहासकार ''चीन पर चढ़ाई" कहते हैं। इस घटना का ठीक ठीक विवरण यही है कि हिमा- लय के पहाड़ी प्रदेश में कारजल नामक एक रियासत थी। यहाँ के राजा देहली के सम्राट् के अधीन थे। एक वार राजा ने कर न दिया, अतः उसके विरुद्ध सेना भेजी गई। लौटते समय इस सेना को कुछ पहाड़ियों ने लूट लिया, तथा रसद न मिलने और सर्दी के मारे कई सैनिक मर गये। किन्तु प्रोफ़ेंसर ईश्वरीप्रसाद के मतानुसार "सेना भेजने का उद्देश सफल हुआ। पहाड़ी राजा ने सुलतान से सन्धि

१. ईिंक्यट श्रीर डासन—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३. पृष्ठ ४७०।

२. एडवर्डस-राइज श्राफ़ बाम्बे, पृष्ठ १२।

कर ली तथा कर देना स्वीकार कर लिया, क्योंकि देहली के सुलतान की अधीनता स्वीकार किये बिना यह सम्भव न था कि पहाड़ी राजा की प्रजा, पहाड़ों से नीचे के मैदान के खेतों को जोत सके, क्योंकि ये मैदान देहली की सरहद में थे।" हितहासकारों ने इस सीधी सादो घटना को "चीन पर चढ़ाई" का नाम दिया है, श्रीर पागलपन के कार्यों में इसे भी स्थान दिया है। पाठकगण ही जान सकते हैं कि यदि एक अधीन राजा के विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजना पागलपन का कार्य समक्ता जावेगा तो फिर किस बात में पागलपन नहीं पाया जावेगा? मुहम्मद के अन्य (किल्पत पागलपन के) कार्यों के समान इस कार्य में भी हमें पागलपन की वू तक नहीं आती।

मुहम्मद ने ग्रास पास के ग्रन्य मुसलमान या ग्रन्य धर्म के शासको से भी सम्बन्ध स्थापित किया। ख़लीफ़ा ने मुह-

(ड) श्रन्य सुसत्तमान सम्राटों श्रादि के साथ सम्बन्ध । न्मद का संस्कार किया, तथा उसके लिए एक फ्रमान भेजा। मुहम्मद ने ख़्लीफ़ा के दूतों का बड़ा आदर-सत्कार किया। उसकी राजसभा मे फ़ारस तथा

चीन के दूत आये। अहम्मद ने भी इञ्नबत्ता को अपना दूत बना कर चीन भेजा था। ख्वारीजाम और जावा के दूत भी मुहम्मद के पास आये थे। इन सब बातों से पता चलता है

१. ईश्वरीप्रसाद—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २४४ ।

२. मसलक-श्रल-श्रवसार—नोटिसेस एट एक्सट्रेट्स टोम X111 पृष्ठ १६४।

३. इ्ब्नबतूता के अमण्—पेरिस-संस्करण, खण्ड ४, पृष्ठ १ श्रीर श्रागे।

कि ग्रास-पास के देशों में मुहम्मद के लिए कितना ग्रादर तथा भय था, श्रीर दूर दूर देशों के शासक उसके साथ मित्रता करने के लिए कितने उत्सुक थे।

अब हम मुहम्मद के चतुर्थ श्रीर सर्वप्रधान प्रश्न पर विचार करेंगे। क्योंकर राज्य-प्रबन्ध श्रीर शासननीति धार्मिक

साम्राज्य की नीति का धर्म से विच्छेद । प्रभावों से अलग किये जावें यही मुह-म्मद के लिए चौथा प्रश्न था। बलवन की नीति में अज्ञातरूप से इस प्रश्न

का प्रारम्भ हुत्रा था; त्रालाउद्दीन ने इस प्रश्न को सुलभाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किये, किन्तु इस प्रश्न को पूर्णतया सुलभाना तथा उसे पूर्ण विकसित स्वरूप प्रदान करना मुहम्मद के ही भाग्य मे लिखा था। यह एक महान् कार्य था, श्रीर जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मुहम्मद ही इस महान् कार्य के लिए पूर्णतया उपयुक्त था। मुहम्मद ने जान लिया कि त्र्रालाड्दोन की नोति में बहुत कुछ परिवर्तन करना श्रावश्यक था। मुहम्मद को इस बात का पूरा पता था कि धर्माधिकारियों का राज-नीति पर प्रभाव पड़ना कितना हानिकारक होता है। अतः अपने अग्रगामी महान् ग्रलाउद्दीन के समान मुहम्मद भी उनके प्रभाव का ग्रन्त करने के लिए प्रवन्ध करने लगा। ये ही प्रयत्न मुहम्मद के शासनकाल को एक महान् या सबसे बढ़ी विशेषता है। साम्राज्य-हितार्थ मुहम्मद ने अपने प्राणों से भी प्यारे धर्म का शासन-नोति पर कुछ भी प्रभाव न पड़ने दिया। सारे शासन को संगठित करने में मुहम्मद ने इसी बात का ध्यान रखा कि धर्माधिकारियों के प्रभाव का अन्त हो जावे।

सर्व-प्रथम मुहम्मद ने न्यायालयों की स्रोर ध्यान दिया। वह स्वयं बड़ा ही न्यायप्रिय शासक था, उसकी सबसे बड़ी

(भ्र) न्यायशासन की व्यवस्था ।

इच्छा यह थी कि न्याय पत्तपात-रहित हो। किन्तु उसे मालूम था कि यदि न्यायालय काज़ियों तथा

श्रन्य धर्माधिकारियों के हाथ में रहेंगे तो उनसे इस बात की ग्राशा करना व्यर्थ था कि वे पत्तपात-रहित न्याय करेंगे। हिन्दुओं के प्रति न्याय करने के लिए यह आवश्यक था कि मुसलमान धर्माधिकारियों का दृष्टिकोण विशाल हो, श्रीर दृष्टिकोण की विशालता बहुत ही थोड़े धर्माधिकारियों में पाई जाती थी। पुन: मुहम्मद को यह बात बहुत अखरती थी कि उनके धार्मिक महत्त्व के कारण मय्यदों को, चाहे वे कौन सा भी घोर से घोर अपराध क्यों न कर डालें, कभी भी किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाता था। मुसलमानों को भी मृत्युदण्ड नहीं मिलता था। मुहम्मद ने इन सारी विषमतास्रों का स्रन्त कर दिया। न्याय के सम्मुख स्रव सब व्यक्ति समान हो गये।

त्रपनी न्याय-प्रियता के कारण मुहम्मद समय समय पर इस बात की जाँच किया करता था कि न्यायालयों में ठीक ठीक न्याय किया जाता है या नहीं। वह स्वयं भित्र भिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये फ़ैसलों पर अपोलें सुनने लगा। म्रब न्यायमन्त्रियों तथा न्यायाधीशों के पद केवल कर्माधि-कारियों के लिए ही सुरचित नहीं रखे जाते थे। अन्य कर्म-चारियों को तथा भिन्न भिन्न सूबेदारों को भी न्याय करने का अधिकार दिया गया। इससे काज़ियों, मुल्लाओं आदि की

शक्ति बहुत घट गई। अपने अधिकारों में कमी, अपनी सत्ता का दूसरें। द्वारा उपभोग होते देखना श्रीर अपने कार्य का सम्राट् द्वारा निरीक्तण होना धर्माधिकारियों को बहुत अखरता था।

मुहम्मद के पत्तपात-रहित न्याय के अनुसार, सय्यदों श्रीर शैंखों को भी साधारण मुसलमानों की तरह दण्ड दिया जाता था। अपराधी मुसलमानों को आवश्यकतानुसार मृत्युदण्ड भी दिया जाता था। "न तो किसी का उच्च कुलीन होना, न किसी का उच्च पदाधिकारी होना तथा किसी की पवित्रता, उसे उसके कुकृत्यों के दण्ड से बचा सकती थी।" किन्तु यह न्यायप्रियता, धर्माधिकारियों को उनके स्वार्थों के प्रति धातक प्रतीत हुई। इसी कारण धर्माधिकारियों ने मुहम्मद की भरसक बुराई की है। इसी न्यायप्रियता के फलस्वरूप मुहम्मद रक्तिपासु कहा गया है। मुहम्मद के इस महान् गुण ने कई एक व्यक्तियों को उसका विरोधी बना दिया।

शासननीति-सम्बन्धी दूसरी समस्या यह थो कि हिन्दुओं के प्रति क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। कट्टर धर्मान्ध धर्माधिकारियों का दृष्टिकोण बहुत (व) हिन्दू प्रजा के प्रति ही संकीर्ण था, अतः उनका मत शासकों का व्यवहार। यह था कि हिन्दुओं के प्रति दमननीति का प्रयोग किया जाना चाहिए। पुनः हिन्दुओं पर कई

१. ईश्वरीप्रसाद मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २४२।

उत्रतिशोल स्वच्छन्दं शासन के पतन का प्रारम्भ २०६ एक धार्मिक बन्धन (Disabilities) स्थापित करने के भी वे पत्तपाती थे।

अलाउद्दीन के शासन-काल में राजनैतिक विचारों से हिन्दुओं के प्रति दमन-नीति का प्रयोग किया गया था। किन्तु मुहम्मद न तो स्वयं धर्मान्ध था, और न अलाउद्दीन के समान वह केवल राजनैतिक ग्रौचित्य के विचार से ही कोई कार्य करता था। इस बात का पहिले ही उल्लेख किया गया है कि अलाउद्दीन ने कई बार ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जिससे यथेष्ट परिणाम तो अवश्य हुआ. किन्तु जिसका पूर्णरूपेण समर्थन नहीं किया जा सकता है। डाकृर ईश्वरीप्रसाद के कथनानुसार—"ग्रुहम्मद श्रपने निर्वेत ू उत्तराधिकारी, फिरोज़ के समान धर्मान्ध नहीं था। उसकी विद्याभिवृद्धि ने (Culture) उसके दृष्टिकोण को विशाल बना दिया था। दार्शनिकों तथा न्यायवादियों के साथ सम्पर्क होने से उसके विचारों में सहिष्णुता के उन्हीं भावों का संचार हुआ था जिनके लिए अकवर की इतनी प्रशंसा की जाती है।" श्रतएव मुहम्मद ने श्रलाउद्दीन की हिन्दुओं के प्रति दमन-नीति की त्याग दिया । उसने अन्य धर्मा-वलम्बियों के प्रति बहुत उदारता दिखाई । उनके धार्मिक भावों के लिए मुहम्मद ने, अपने पूर्वगामी सम्राटों से बहुत अधिक श्रादर प्रदर्शित किया। उन पर से सारे धार्मिक बन्धन हटा लिये गये श्रीर उन्हें साम्राज्य में बड़े बड़े पद दिये जाने लगे ।

"त्रकबर के समान ही मुहम्मद ने भी सती-प्रथा का अन्त करने का प्रयत्न किया। पुन: उसने स्वतन्त्र हिन्दू

१. ईप्वरीप्रसाद-मेडीवल इंडिया, द्वितीय संस्करणः पृष्ठ २४१।

राजाओं पर आक्रमण न किये, क्योंकि वह जानता था कि चित्तीड़ श्रीर रण्यम्भीर के समान दुर्गों को सर्वदा श्रपने ग्रधिकार में रखना बहुत हो किठन था।" साम्राज्य के श्रन्तर्गत हिन्दू राजाओं, रईसों श्रादि के प्रित महम्मद ने जिस नीति को प्रहण किया, उसमें राजपूत राजाओं के प्रति श्रक्वर की नीति का प्रथम श्राभास दिखाई पद्गता है। महम्मद ने करीली तथा जवाहर को रियासतों का श्रस्तित्व स्वीकार कर लिया। महम्मद ने इस प्रकार धीरे धीरे साम्राज्य को सुदृढ़ नींव पर स्थित करने का प्रयत्न किया।

मुहम्मद का तोसरा कार्य करों की संख्या निश्चित करना था। उसने भी ऋलाउद्दोन के समान नये नये कर

लगाये। कुरान ने केवल चार ही (स) करों की संख्या प्रकार के करों के लगाने की श्राज्ञा निर्धारित करना। दी है, किन्तु मुहम्मद को मालूम था

कि केवल इन चार करों की आमदनी से ही साम्राज्य-शासन नहीं चल सकता था। पुनः मुहम्मद ने इस विचार से कि दोआब के समान उपजाक प्रान्त अधिक कर दे सकते हैं, वहाँ के लगान की वृद्धि की। मुहम्मद का यह दुर्भाग्य था कि ज्यों हो लगान में वृद्धि को गई थ्रीर नई दर वसूल

ईश्वरीप्रसाद—मेडीवल इंडिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २४१.

२ गार्डनर ब्राउन का सुहम्मद तुग्तक पर लेख देखो। फुटनोट नं० १० पावनेट: गेज़ेटियर श्राफ़ करात्ती स्टेट, पृष्ठ ४ से श्रागे। एक्सटेक्ट्स फ्राम बाम्बे गवर्नमेन्ट रेकर्ड, न्यू सीरीज़ xxvi. पृष्ठ १४.

करने का प्रवन्ध किया गया, दोत्र्याव में श्रकाल पड़ गया। मृहम्मद की भ्राज्ञा की भ्रोट में दोश्राव के कर्मचारियों ने स्वार्थपूर्ति के लिए वहाँ के निवासियों पर भ्रानेकानेक **ग्रत्याचार किये । किन्तु ज्येां** ही मुहम्मद को श्रकाल पड़ने का पता लगा, त्यों ही उसने श्राज्ञा दी कि नये कुएँ खोदे जावें तथा किसानों की आगामी वर्ष खेती करने के लिए रुपया उधार दिया जावे। मुहम्मद का इस भ्राज्ञा से बहुत ही थोड़े व्यक्तियों ने लाभ उठाया, क्योंकि कर्मचारियों के प्रारम्भिक **श्रत्याचारों के कारण बहुत से निवासी दोश्राब छोड़कर** चले गये थे। डाकृर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि-"इससे पहले कभी भी सुधार करने के ऐसे प्रयत्न दुर्भाग्य के कारण विफल नहीं हुए थे।"<sup>१</sup> परन्तु फिर भी इतिहासकार दोत्राव की इस कर-वृद्धि को भी पागलपन का कार्य बताते हैं। कर्मचारियों की क्रूरता तथा उन्हीं के अत्याचारों के लिए सम्राट् को दोष देना, सम्राट् को पागल कहना, उसके प्रति अन्याय करना है।

महम्मद का, धर्माधिकारियों से इस बात पर भी

मतभेद था कि लूट के माल का विभाग क्योंकर किया

जावे। ग्रालाउद्दीन के समान मुहम्मद

शाप्त धन का विभाग।

भी लूट तथा युद्ध में प्राप्त माल का

दे भाग शाही ख़जाने में भेज देता

था। शोष दे भाग को वह सैनिकों ग्रादि में बाँट देता

था। धर्माधिकारियों के मतानुसार मुहम्मद की कोई

**अधिकार न था कि वह कुरान द्वारा निश्चित भाग** 

१. ईश्वरीप्रसाद-मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ट २३४।

से अधिक धनं लेवे । धर्माधिकारियों को विशेषतया यह अच्छा नहीं लगता था कि यहम्मद अपनी राजसभा को वैभवशाली बनाने के लिए बहुतसा द्रव्य व्यय करे। विदेशीय विद्वानों का आदर करने तथा उनके प्रति उदारता दिखाने के लिए भी इंस प्रकार द्रव्य एकत्रित करना धर्माधिकारियों को उचित नहीं जान पड़ता था।

मुहम्मद की शासन-नोति की अन्तिम विशेषता—साम्राज्य की राजनीति में सार्वजनिक हितं के प्रोयाम—पर अब कुछ

सार्वजनिक हित का . शाही प्रोग्राम । विचार करेंगे। मुहम्मद के विचारा-नुसार सम्राट् का यह भी कर्तव्य था कि प्रजा के हितार्थ तथा सुखार्थ वह

कुछ विशेष कार्यों को त्रोर ध्यान दें। राजनीति तथा धर्म के विभिन्न होने के साथ ही साथ इस विशेषता के ही त्राधार पर हमने इस काल को "उन्नतिशील स्वच्छन्द शासनकाल" कहा है।

इस नूतन प्रोग्राम पर विचार करते समय यदि हम इस बात को ध्यान में रक्खें कि प्रजा को सुखी करने की ही इच्छा से मुहम्मद ने इस विशेषता को अपनी नीति में स्थान दिया, ते मुह-म्मद के इस प्रोग्राम का महत्त्व बढ़ जाता है। फ़िरोज़ ने भी मुहम्मद के समान ही कुछ सार्वजनिक बातों पर ध्यान दिया था, किन्तु उसमें फ़िरोज़ का उद्देश्य कुछ दूसरा ही था। इस विशेषता से यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि मुहम्मद के हृदय में प्रजा के प्रति कितना अदूट प्रेम भरा था।

मुहम्मद ने सर्वप्रथम धर्म की ओर ध्यान दिया। वह स्वयं अपने धर्म का पक्का था, अतः उसने अपने चरित्र से मुसलमानों के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित किया। स्वयं मिदरा को छूता तक न था, और ग्रन्य मुसलमानों को भी न पीने का ग्रादेश करता था। हिन्दुओं को भी स्वधर्मानुसार पूजा-पाठ करने की स्वाधीनता दे दी गई थी।

मुहम्मद ने मुस्लिम साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बार शिचा देने का प्रबन्ध किया। शासकों की ऋोर से शिचा को उत्तेजना दो जाने लगी। रोगियों के लिए अस्पताल खोले गये। मुहम्मद को चिकित्सा-शास्त्र-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने में आनन्द आता था। पुनः उसका हृदय बहुत ही कोमल था, दुख से पीडि़तों के प्रति उसके हृदय में दया उमड़ी पड़ती थी।

अकाल के कुप्रभावों को भी घटाने के लिए मुहम्मद ने जिस नीति का अवलम्बन किया, वह भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय, अनोखी वस्तु हैं। अँगरेज़ों के शासन-काल में भी सन् १८७४ ई० के बाद ही शासकों का यह कर्तव्य समभा जाने लगा कि अकाल के कुप्रभावों को घटाने के लिए शासक प्रयत्न करे<sup>१</sup>। किन्तु १४ वीं शताब्दी में भी मुहम्मद ने इसे अपना कर्तव्य समभा, और उसे निवाहने का पूर्ण प्रयत्न किया। जब अकाल पड़ा तो मुहम्मद ने अपना सारा ध्यान इसी और आकर्षित किया। दूर दूर के प्रान्तों तथा शहरों में सब और विशेष कर्मचारी नियुक्त किये गये। आबादी की गणना की गई, भिन्न भिन्न गाँवों में तथा भिन्न भिन्न मुहल्लों और गलियों में रहनेवालों की सूची बनाकर, सारा अकाल-पीड़ित प्रदेश छोटे छोटे विभागों में विभक्त कर दिया गया, जिससे सरलता-पूर्वक सब प्रान्तों में अन्न बाँटा जा सके। शाही ख़र्चे से ही सारी

१ इस्पीरियल गेज़ीटियर श्राफ़ इण्डिया, खण्ड २, प्रष्ठ ४८४.

भ्रकालपीड़ित प्रजा को श्रन्न बाँटा जाता था। र दोग्राब में भी जब अकाल पड़ा तो वहाँ कुँए खुदवाये गये श्रीर किसानों को बहुत कुछ सहायता दो गई। ऐसे समय कुछ कर्मचारियों ने स्वार्थ-सिद्धि के लिए बेईमानी की, श्रीर जब अपराध का पता लगा तो उन्हें दण्ड दिया गया। कई अपराधी भाग गये श्रीर असन्तुष्ट पुरुषों से मिलकर विद्रोह कर बैठे। एन-उल-मुल्क के भाई का विद्रोह ऐसा ही विद्रोह था।

सुहम्मद ने अपनी शासन-नीति में उन्नति-शीलता का पूर्ण समावेश किया। कोई ७० वर्ष के क्रमशः विकास के बाद

उन्नतिशील नीति के प्रति विरोध तथा उस नीति का पतन । अब यह नीति पूर्ण विकसित स्वरूप को प्राप्त हुई थी। किन्तु अब इसके विरुद्ध प्रतिकिया प्रत्यचरूप से दिखाई पड़ने लगी। अलाउद्दीन के समय से

ही धर्माधिकारियों को इस बात का पता चल गया था कि न्तन नीति से उनके अधिकारों पर आधात पहुँचेगा, किन्तु फिर भी विरोध का प्रारम्भ नहीं हुआ था। परन्तु जब मुहम्मद के शासन-काल में उन्नतिशील नीति का पूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ा, तब तो धर्माधिकारी विचलित होगये। जिन जिन दूसरे व्यक्तियों के स्वार्थी पर भी मुहम्मद की नीति से आधात पहुँचा था

इठनबत्ता के भ्रमगा—पेरिस संस्करगा, खण्ड ३, पृष्ठ २६०, ३७३, खण्ड ४, पृष्ठ ३ ।

२. निज़ामवहीन श्रहमद—तबकत-इ-श्रकवरी का श्रनुवाद, पृष्ट २२६, गार्डनर बाउन का सुहम्मद तुगृलक पर लेख। फुटनोट नं० २७, ईलियट श्रीर डासन—हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ठ २४६-२४८.

उन्नतिशील खच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ २१५ वे भी धर्माधिकारियों से मिल गये। ग्रदृष्टरूपेण ग्रसन्तेष की ग्राग सुलग रही थी। पहिले तो उन्होंने स्वयं छोटे बड़े विद्रोह करना तथा दूसरों के कान भर के उनसे करवाना प्रारम्भ किये। किन्तु जब इन यत्र तत्र उठनेवाले विद्रोहें। का कुछ भी प्रभाव न पड़ा तो उन्हेंने एकबारगी सारे भारतीय साम्राज्य मे ग्रसन्तोष की ग्राग सुलगा दी। सन् १३३५ ई० से इस नीति का पतन प्रारम्भ हुग्रा, श्रीर ग्रागामी ग्रधशताब्दी तक यह पतन चलता ही रहा।

उन्नतिशील नीति के पतनकाल को हम दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं।

- (१) संघर्षण-काल--(१३३५-१३५१) ई० तक।
- (२) एकीकरण-काल-(१३५१ के अनन्तर)।

सन् १३३५ ई० में सारे भारत में विद्रोह का दावानल भड़क उठा। अपने सारे जीवन भर मुहम्मद इस दावानल

पतन-काल के बुक्ताने के लिए पूर्ण प्रयत्न किये। किन्तु मुहम्मद की मृत्यु के बाद इस नीति

का पूर्ण पतन हुआ, और फिरोज के सिंहासनारुढ़ होते हो शासन-नीति में पूर्ण प्रतिक्रिया आरम्भ हुई और इस एकी-करण-काल में धर्मप्रधान शासन का प्रारम्भ हुआ। इस अध्याय में हम केवल संघर्षण-काल पर ही विचार करेंगे; एकीकरण-काल पर अगले अध्याय में विचार किया जावेगा।

. सन् १३३५ ई० से मुहम्मद के शासनकाल में नृतन नीति तथा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया में भीषण संघर्षण प्रारम्भ

मुहम्मद् के शासन-काल के विद्रोहों का वर्गीकरण। हुआ। सन् १३३५ ई० के पहिले भी मुहम्मद के शासनकाल में कई विद्रोह हुए थे। इन सव प्रकार के विद्रोहों का हम निम्नलिखित रोति से

वर्गीकरण कर सकते हैं।

- (१) मुसलमानों के विद्रोह—ये विद्रोह भी दे। प्रकार के थे-
  - (अ) असन्तेष के कारण या असन्तुष्ट पुरुषों-द्वारा उत्पन्न किये गये विद्रोह ।
  - (ब) स्वतन्त्र होने को इच्छा से किये गये विद्रोह।
- (२) हिन्दुओं के विद्रोह ।

सर्वप्रथम हम हिन्दुओं के विद्रोहों पर विचार करेंगे।

मुहम्मद के समय में सुदूर दिलाण में मुस्लिम साम्राज्य तथा

सभ्यता की बढ़ती हुई बाढ़ के विरुद्ध प्रतिक्रिया ग्रारम्भ हो।

गई थो। मारत के उन दिलाणी प्रान्तों में, जो किसी भी

मुसलमान सम्राट् के अधीन नहीं हुए थे, धीरे धीरे एक नवीन

हिन्दू-साम्राज्य का बीज बीया जाने लगा। सन् १३३६ ई०

में विजयनगर-साम्राज्य की स्थापना की गई। मुस्लिम

साम्राज्य के कुछ दिलाणी प्रान्त इस नवीन साम्राज्य में मिला

लिये गये धीर हिन्दुओं का मुस्लिम साम्राज्य के प्रति विद्रोह

प्रारम्भ हुआ। किन्तु यह दिलाणी भारत तक ही परिमित

रहा। पुनः इस विद्रोह का भारत के प्रथम मुस्लिम साम्राज्य के

इतिहास पर अधिक प्रभाव न पड़ा।

मुसलमानों के विद्रोहों ने ही भारतीय इतिहास की काया-पलट कर दी। उनके विद्रोह दे। प्रकार के थे। प्रथम

तो असन्तुष्ट पुरुषों के विद्रोह थे। (व) सुसलमानों के विद्रोह। दूसरे वे विद्रोह थे, जो शासनकाल के अन्तिम दिनों में देश की अशान्ति से

लाभ उठा कर स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के ध्येय किये गये थे।

इन विद्रोहीं का, श्रीर विशेषतः प्रथम प्रकार के विद्रोहीं के कारण का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनकी जाने बिना फ़िरोज़ की नीति तथा उसके शासनकाल में मुस्लिम साम्राज्य के भङ्ग के प्रारम्भ होने के कारण समभाना कठिन हो जाता है।

भारतीय मुसलमानों में कुछ के असन्तुष्ट होने के तथा मुहम्मद श्रीर उसकी नीति का विरोध करने के वीन प्रधान

श्रसन्तेाप के कारण। कारण थे। इस बात का पहिले ही उल्लेख किया जा चुका है कि प्रजा के तथा साम्राज्य के हितार्थ मुहम्मद ने "

जिस नीति का अनुसरण किया उससे यह अवश्यम्भावी हो गया कि कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधात पहुँचेगा, तथा अनेकों बार उसके कार्यों से कई व्यक्तियों को भी हानि होगी। अतएव जिन व्यक्तियों को हानि पहुँची वे विद्रोह करने को उठ खड़े हुए।

सर्वप्रथम, इन असन्तुष्ट पुरुषों में प्राचान कर्मचारी-वर्ग के कई पुरुष थे। मुहम्मद को माल्म था कि प्राचीन कर्मचारी-वर्ग से इतर कचा के पुरुषों को कर्मचारी बनाने से प्राचीन कर्मचारी-वर्ग में असन्तेष होना अवश्यम्भावो था। मुहम्मद ने साम्राज्य के सुशासन के लिए इन व्यक्तियों के ग्रसन्तेष की परवाह न की। किन्तु जब ग्रन्य कारणों से भी ग्रसन्तेष बढ़ने लगा तब ते। ये कर्मचारी भी मुहम्मद के विरुद्ध होगये।

दूसरे धर्माधिकारो-वर्ग मुहम्मद का विरोध कर रहा था। मुहम्मद की उन्नतिशील नीति से इन व्यक्तियों के स्वार्थी तथा उनकी सत्ता पर कुठाराघात हुआ। ये धर्माधिकारी इतने उदारचित्त न थे कि साम्राज्य के हितार्थ ग्रपने स्वार्थी की बिल दे दें। अतः स्वार्थसिद्धि के लिए वे मुहम्मद के विरुद्ध होगये। सुहम्मद की उन्नतिशील नीति के ही कारण वे मुहम्मद का विरोध करने लगे । इन धर्माधिकारियों ही ने सर्वत्र विद्रोह की आग फैलाई और इन्होंने ने ही असन्तुष्ट कर्मचारियों के साथ मिल कर अनेक सूबेदारों के कान भरे श्रीर बहकाकर उन्हें विद्रोह के लिए उतारू किया। धर्मी-धिकारी बहुत चाहते थे कि मुहम्मद इन निरन्तर विद्रोहें। से तङ्ग भ्राकर सिंहासन त्याग दे। बरानी ने मुहम्मद को एक बार यह बात भी सूचित की थी<sup>१</sup>। किन्तु मुहम्मद यों सरलतापूर्वक राज्य कहाँ छोड़नेवाला था। श्रत: श्रपनी स्वार्थसिद्धि के लिए धर्माधिकारियों ने साम्राज्य को नष्ट करने की सोची। उन्हें उस समय इस बात का विचार भी न त्राया कि जो दावानल वे प्रज्वलित कर रहे थे उसमें मुहम्मद की नीति, उसका साम्राज्य तथा उसका वंश ही नष्ट नहीं होनेवाला था, किन्तु यह ग्राग्नि उन्हें भी भस्म कर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>, ईतियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिपा, खण्ड ३, पृष्ठ २६२-३।

देनेवाली थो। स्वार्थ में अन्धी होकर क्योंकर जातियाँ आत्मधात करती हैं इसका यह एक अच्छा उदाहरण है।

स्रमन्तोष का तीसरा कारण सम्राट् का पचपात-रहित न्याय था। प्रत्येक अपराधी को उचित दण्ड दिया जाता था, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। यह बात सच है कि कई बार जब महम्मद को मालूम हो जाता कि किसी व्यक्ति का कहाँ तक अपराध है, तथा कई बार अपराधी की सेवाओं पर विचार करके, उसके दण्ड की मात्रा कम कर दी जाती थी। किन्तु न्याय की इस कठोरता के कारण, जो कोई पुरुष कुछ भी अपराध करता, तब उसे सर्वदा यह डर बना रहता कि कहीं सम्राट् के कठोर दण्ड-वन्न का आधात उसे सहना न पड़े। इसी कारण किसी कर्मचारी से जब कोई अपराध हो जाता तब वह विद्रोहियों से जा मिलता था।

इन्हीं कारणों से विद्रोह उठने लगे श्रीर कोई पाँच वर्ष तक चलते रहे, ऐन-उल-मुल्क को विद्रोह करने के लिए उतारू किया, सिन्ध में लुटेरों के भुण्ड के भुण्ड खड़े किये गये किन्तु सन १३४२ ई० में मुहम्मद ने कुछ काल के लिए पुन: शान्ति स्थापित कर दी।

सन् १३४२ ई०, अकबर के शासनकाल में सन् १५८१ के समान ही बड़े महत्त्व का है। दोनों ही सन् १३४२ ई० शासकों को इन वर्षों के पहिले अपनी का महत्त्व नीति के विरुद्ध विरोध का सामना करना पड़ा। इन्हीं वर्षों में दोनों ही शासकों ने अपने अपने समय में

ईिलयट श्रीर डासन—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ठ २४६.
 ईश्वरीप्रसाद—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ट २४७।

शान्ति स्थापित की किन्तु जहाँ सन् १५८१ के अनन्तर अकबर के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं उठा वहाँ सन् १३४२ ई० के कुछ ही काल वाद मुहन्मद के विरुद्ध पुनः विद्रोह उठा। इस विभिन्नता के हमें तीन कारण दिखाई पड़ते हैं।

- (१) मुहम्मद की सैनिक-शिक्त, अकबर की सैनिक-शिक्त से कुछ कमा थी। मुहम्मद की सेना में, कई सैनिक ऐसे थे, जो धर्माधिकारियों के प्रभाव से मुहम्मद के विरुद्ध थे। इसके विपरीत अकबर की राजपूत आदि अन्य जातीय सैनिकों की भी पूरी पूरी सहायता थी, जिससे उसके विरुद्ध कोई भी पुनः सिर उठाने का प्रयत्न करने का साहस नहीं कर सका।
- (२) ग्रक्तवर के पास जैसे योग्य तथा विश्वस्त कर्मचारी थे, वैसे मुहम्मद के पास न थे। मुहम्मद का भतीजा फ़िरोज़ भी मुहम्मद के विरोधी धर्माधिकारियों के प्रभाव से प्रभावान्वित था। पुन: जिन कर्मचारियों पर मुहम्मद का विश्वास था, उनकी संख्या बहुत ही कम थी।
- (३) तीसरा कारण यह या कि मुहम्मद के विरोधियों की इस वात का विश्वास या कि सुलतान की सिंहासनच्युत करने के बाद या उसकी मृत्यु के अनन्तर जो व्यक्ति सिंहासनारुढ़ होगा, उसके काल में उनका ही बोलबाला होगा। इसी कारण मुहम्मद के विरोधी, इन प्रारम्भिक पराजयों से हतोत्साह नहीं हुए। इसके विपरीत यद्यपि अकवर और सलीम में अधिक मेल न था, फिर भी अकवर के विरोधियों की इस बात की आशा न थी कि वे सलीम के शासनकाल में स्वार्थ-सिद्धि कर सकेंगे।

त्रतः सन् १३४२ में शान्ति स्थापित होने पर भी पुनः विद्रोह उठे, श्रीर इस बार दिल्ला-पिरचमी प्रान्तों मे पुनः स्राग सुलगी। कुटलुग्ख़ाँ के कान भरे गये। धार स्रादि के सूवेदार अज़ीज़ ख़ुमार द्वारा मारे गये। कुछ स्रमीरों का उदाहरण लेकर स्रन्य सूवेदारों के। विद्रोह करने के लिए उतारु किया। कुछ सूवेदारों ने देविगिरि का किला ले लिया। सहस्मद वीमार पड़ा था, फिर भी उसी साहस के साथ वह विद्रोहियों का पीछा करता करता थत्था पहुँचा श्रीर वहाँ के किले का घरा लगाया। सहस्मद वीमार तो पहिले से था ही, एक दिन सिन्ध के उस बालुकामय प्रदेश में सत्यु ने उसे स्रा घेरा।

साम्राज्य के इन निरन्तर विद्रोहों से कई पुरुषों ने लाभ र उंठाना चाहा। उन्होंने चाहा कि इस ग्रराजकता के काल में

स्वतन्त्र होने के लिए विद्वोह । वे स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर स्वयं उसके शासक बन जावें। इस उद्देश्य से केवल दो विद्रोह हुए, प्रथम तो माबार में

श्रहसनशाह का विद्रोह, दूसरे बङ्गाल में फ़ख़रुद्दीन का विद्रोह। श्रहसनशाह के विरुद्ध मुहम्मद स्वयं सेना लेकर गया था, किन्तु उस समय सारा देश श्रकाल-पीड़ित था। पुनः ज्यों ही सम्राट् तेलिङ्गाना पहुँचा, शाही सेना में हैज़ा फैल गया। मुहम्मद की विवश होकर लीटना पड़ा। इसके बाद सम्राट् की फिर कभी भी इतना अवकाश न मिला कि वह सेना लेकर श्रहसनशाह की दवाने का प्रयत्न करे।

उधर बङ्गाल सर्वदा से साम्राज्य के श्रधीन रह कर भो एक स्वतन्त्र राज्य के समान ही रहा था। फ़्ज़़रुद्दीन नामक न्यक्ति ने भ्रपने स्वामी कादरख़ाँ की जो लखनौती का स्वेदार था, मार डाला श्रीर स्वयं शासक बन वैठा। मुहम्मद को न तो समय मिला श्रीर न उस प्रान्त की भौगोलिक स्थिति के कारण वह इस ग्रोर ग्रधिक ध्यान ही दे सका। मुहम्मद जानता था कि इस विद्रोह की दवाने में अधिक कठिनाई न होगी, क्योंकि 'फ़िरोज़ की कायर नीति के आरम्भ होने पर ही बङ्गाल भारतीय साम्राज्य से पूर्णतया त्र्यलग हुत्रा।<sup>१</sup>

मुहम्मद की मृत्यु के साथ ही इस नीति के पतन के प्रथम काल का-संघर्षण-काल का-ग्रन्त होगया। यदि मरते हुए सम्राट् के मुख से ये शब्द निकलते

संघर्षण-काल का श्रन्त ।

, मुहम्मद की मृत्यु थें।र कि—''मेरी मृत्यु के बाद मेरे कार्य का ग्रन्त हो जावेगा; इस नीति का

पूर्ण पतन होमा" ते। यह कितनी सच्ची भविष्यवाणी होती। मुहम्मद की मृत्यु के साथ ही उन्नतिशील नीति का ग्रन्त होगया। कुछ काल के लिए साम्राज्य का भाग्यभानु ग्रस्त होगया । अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए धर्माधिकारियों ने जिस नीति का अनुसरण किया, वह बहुत ही पतित नीति थी । अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने साम्राज्य के मूल पर कुठाराघात किया। सम्राट् सुहम्मद के पत्तपात-रहित न्याय, सुशासन तथा उन्नतिशील नीति का ग्रन्त करने के लिए धर्माधिकारियों ने साम्राज्य-भङ्ग का बीज बोया। मुहम्मद के समय में ही यह बीजारोपण हुआ। ये विद्रोह क्या थे, उस बीज को बोने के लिए तथा उसके अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रयत्न-मात्र थे। इस समय धर्माधिकारी कुछ ग्रंशों मे त्रपने उद्देश्य मे सफल हुए, किन्तु जब यह

१. ईरवरीप्रसाद—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ३१८।

बीज फूटा, वह विषवृत्त बढ़ा श्रीर जब धर्माधिकारियों को उसके उस भीषण फल के स्वाद का पता लगा तब तो वे धबरा कर उस विषवृत्त को नष्ट करने लगे। किन्तु तब क्या हो सकता था ?

वह महान सम्राट् मर गया, उसकी नीति सर्वदा के लिए नष्ट होगई। किन्तु उसके विरोधियों ने उसे चमा नहीं किया। इसी कारण जब बरानी इतिहास लिखने बैठा तो उसने मुहन्मद की भरसक बुराई की, श्रीर उसे बुरा क्ताने के लिए कई अच्छी बातों का उल्लेख तक न किया, श्रीर कई बातों का चतुरतापूर्वक इस रूप से वर्णन किया कि पाठक का मत मुहम्मद के विरुद्ध हो जावे । मुहम्मद के सारे शासनकाल को बरानी ने ऐसे रङ्ग में रँगा कि पढ़नेवाले के हृदय पर मुहम्मद का एक बहुत ही बुरा श्रीर भयद्वर चित्र श्रंकित हो जावे। पुनः फिरोज् के शासनकाल में धर्माधिकारियों का दौरदौरा था, अत: जब मुहम्मद की मृत्यु के बाद बरानी ऋपना इतिहास लिखने बैठा तो तत्कालीन वातावरण का प्रमाव उस पर पड़े बिना न रहा। इसी कारण बरानी ने मुहम्मद को भारत का, या मुसलमानों का ही शत्रु नहीं बताया है किन्तु उसे अपनी प्रजा का वैरी तथा मानव-समाज का शत्रु भी प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया।

ऐसे ही इतिहासकारों के वर्णन के कुहरे में उस महान सम्राट की महत्ता तथा उसकी कीर्ति का वह उच्च पर्वत-शिखर, अप्रधुनिक इतिहास-लेखकों ध्रीर इति-हास के पाठकों की दृष्टि से छिपा रहा। परन्तु ज्यें। ज्यें। समय बीतता जाता है, ज्यें। ज्यें। इतिहासकार इस शासक के कार्यों पर विचार करते हैं, त्यों त्यों वे उसकी महत्ता का पता पाते जाते हैं। ज्यों ज्यों समय की दूरों से वह सम्राट्र हमारे समय से दूर हटता जाता है, त्यों त्यों उसके कार्यों का हमें अधिकाधिक स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है। कोई पन्द्रह वर्ष बीते जब प्रथम बार गार्डनर बाउन ने यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया था कि जैसा प्रायः कहा जाता था, यह शासक पागल न था।

मुहम्मद के समकालीन पुरुष स्वार्थ तथा अनेक व्यक्तिगत सम्बन्धों के कारण उस सम्राट् की महत्ता तथा उसके कार्यों के महस्व का ठीक ठीक पता नहीं पा सके। किन्तु कोई सात शताब्दी के बाद जब निष्पत्तभाव से मुहम्मद के कार्यीं पर विचार करते हैं, तब हमें इस बात का पूरा पता चलता है कि एस महान् शासक की नीति, उसकी योग्यता, बुद्धिमत्ता तथा उसके मस्तिष्क की मौलिकता आदि के ग्रनुरूप ही थी। मुहम्मद की नीति महान थी, उसका म्रादर्श उच था, तथा उसे म्रपने कर्तव्य का भ्रीर म्रपने उत्तरदायित्व का पूरा पता था । शासकों का क्या कर्तव्य है, उनका शासितों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इस विषय के उसके विचार उसकी नीति में पूर्णतया दिखाई पड़ते हैं, छीर ये विचार ऐसे हैं कि वे त्राज भी किसी महान् देश के उन्नतिशील सम्राट् को, संसार के महान् सम्राटों की श्रेणी में उच स्थान प्रदान करवा सकते हैं।

मुहम्मद के उद्देश्य, अब धीरे धीरे उन्नतिशील देशों की नीति में स्थान पाने लगे हैं। धार्मिक विचारों का

उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ राजनीति पर प्रभाव पेड़ना कितना द्वानिकारक है, यह बात भी श्रव धीरे धीरे राजनीतिज्ञ जानने लगे हैं। तत्कालीन संकीर्ण दृष्टिकोणवाले धर्माधिकारियों की दृष्टि में, अपनी नीति के कारण मुहम्मद भले ही काफिर प्रतीत हो, किन्तु जिन राजनीतिज्ञों का हिष्कोण विशाल है, उनका इस विषय पर कभी मतभेद नहीं हो सकता है कि राजनीति को धार्मिक विचारों के प्रभाव से दूर करने की मुह्तम्मद की नीति पूर्णतया ठीक थी। मुह्तमद की मृत्यु को अनन्तर, उसको उत्तराधिकारियों को शासन-काल में, उसकी नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का आरम्भ होने से साम्राज्य का जो भीषण पतन हुन्रा, उसे देख कर, इम तो इस प्रतिक्रिया के ब्रारम्भकर्तात्रों को-धर्माधिकारियों को-हो साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी समभते हैं। साम्राज्य में विद्रोह तथा शासकों की सत्ता का तिरस्काररूपी विष फैल रहा था, धीर उसके साथ ही शासन में शिथिलता आ रही थी । क्योंकर यह शिथिलता बढ़ती गई श्रीर क्योंकर धीरे धीरे भारतीय साम्राज्य मृतप्राय हो गया, यह हम श्रागे देखेंगे।



ς.

## फ़िरोज़ तुग़लक़

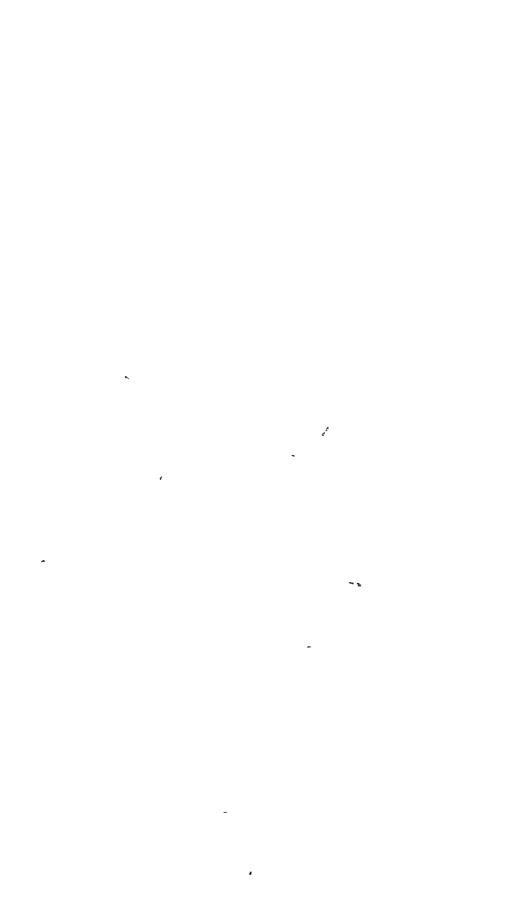

## फ़िरोज़ तुग़लक़—एकीकरणकाल—धर्मप्रधान शासन तथा साम्राज्य का पतन

शत्था के किले का घेरा देते देते एकाएक फिरोज़ देहली के सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। उन बालुकामय मैदानों पर फिरोज़ का राज्यारे।हण हुआ था, का दूसरा काल — फूलों की सेज न थी। यो ही राज्य- एकीकरण काल।

से शत्रुता चली मा रही है भीर विशेषतया उस समय तो राज्यशासन एक दुरूह समस्या हो गई थी। कोई अर्धशताब्दी
को उन्नितशील शासन ने धीरे धीरे एकीकरणकाल उत्पन्न कर
दिया था। इस उन्नितशील नीति को विरोधियों के उद्देश्यों
में यद्यपि पूर्णतया एकता नहीं पाई जाती थी, फिर भी एक
बात पर—उन्नितशील नीति को नष्ट कर देने पर—सबका एक
मत था। संघषणकाल में ये विरोधी अनजाने भारत के
प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की जड़ खोद रहे थे। मुहम्मद
को मृत्यु के अनन्तर कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहा जो
इस उन्नितशील नीति का समर्थन कर सके। सिहण्यशील तथा उन्नितशील नीति के विरुद्ध, विरोध ने
भारतीय साम्राज्य के भाग्य को एक दूसरे हो डाँचे

में ढाला। संघर्षण-काल में उत्पन्न, विद्रोह के दावानल की भीषण आँच को भारत का सीभाग्य नहीं सह सका, वह पिघल गया, और दुर्भाग्य के साँचे में दुलक कर उसी ढाँचे में ढल गया। पुरानी नीति नष्ट होगई, किन्तु उस नीति के भस्मावशेषों में से जिस नीति का उद्भव हुआ, वह पुरानी नीति से पूर्णतया विपरीत थी। जहाँ उन्नतिशील नीति में, प्रजा तथा साम्राज्य का हित और विवेक ही शासकों की निर्दिष्ट पथ पर चलाते थे, वहाँ अब असहिष्णुता, धर्माधिकारियों में अन्ध-विश्वास, और उनका आज्ञाओं का अचरशः पालन ही अब शासकों की नीति के निर्धारक रह गये।

सन् १३५१ ई० में भारत की राजनैतिक ग्रवस्था पर एक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि फ़िरोज़ को तीन

सन् १३४१ ई० में भारत की राजनैतिक श्रवस्था। फ़िरोज़ के सम्मुख तीन समस्याएँ। कठिन समस्याएँ हल करनी थीं। सर्वप्रथम भिन्न-भिन्न विद्रोही प्रान्तों को जीतना, तथा थीं पुन: साम्राज्य को सुदृढ़ करना फिरोज़ के लिए श्रत्या-

वश्यक था। वंगालप्रान्त अभी तक पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं हुआ था। सिन्ध में अभी तक विद्रोहियों का पीछा किया जा रहा था। अगर प्रयत्न किये जावें तो सिन्ध को पुनः जीत लेना कठिन न था। दिलिए में देविगिरि के आस पास एक नवीन साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जा रहा था। दिलिए के इन विद्रोही प्रान्तों में जिस स्वतन्त्र राज्य का उद्भव हो रहा था, उसकी नीति पूर्णतया मुहन्मद की नीति के विरुद्ध के विपरीत थी। बहमनी साम्राज्य उन्नतिशील नीति के विरुद्ध

प्रतिक्रिया का मूर्तिमान स्वरूप था। यह बात सत्य थी कि साम्राज्य के तीनों छोरों पर विद्रोहाग्नि जल रही थी, किन्तु ग्रभी तक इसकी ज्वाला इतनी बढ़ी न थी कि वह बुकाई न जा सके। यदि मुहम्मद ही कोई दस वर्ष तक श्रीर जीवित रहता तो सम्भव था कि वह पुन: साम्राज्य में शान्ति स्थापित कर देता। ऊँट किस करवट बैठता है, यह कई एक प्रान्तों के सूबेदार बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। त्रगर ये विद्रोही प्रान्त स्वतन्त्र होगये तो दूसरे सूबेदारों की भी स्वतन्त्र होने की इच्छा भड़क उठेगी। फ़िरोज़ इन विद्रोही प्रान्तों के प्रति क्या बर्ताव करेगा, इसी बात पर साम्राज्य का भविष्य निर्भर था।

दूसरा प्रश्न साम्राज्य की नीति का था। साम्राज्य की नीति अब तक उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन की रही थी। किन्तु इसके विरुद्ध जिस प्रतिक्रिया का भ्रारम्भ हुन्रा था, वह भ्रव धीरे धीरे भीषण स्वरूप धारण कर रही थी। क्या फ़िरोज, प्रतिक्रिया की इस बढ़ती हुई बाढ़ में वह जावेगा, या क्या वह इस प्रवाह को रोक कर, धीरे धीरे इसे शान्त करके, साम्राज्य को प्रतिक्रिया के भोषण परिणाम से-साम्राज्य भंग तथा पतन से-बचावेगा १

तीसरा प्रश्न यह या कि हिन्दुओं के प्रति क्या वर्ताव किया जाना चाहिए। यद्यपि यह प्रश्न एक प्रकार से दूसरे प्रश्न का ही ग्रंग था, किन्तु कई कारणों से इसका महत्त्व बढ़ गया था। इस समय सारे भारत में हिन्दुओं की शक्ति बढ़ रही थी। सुदूर दिचाण में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो रहा था। उत्तरी भारत में राजपूत राजाओं की शक्ति बढ़ रही थी। फ़िरोज़ इस बढ़ती हुई शिक्ति का क्योंकर सामना करेगा ? क्या हिन्दुओं को अपना मित्र बना कर, उन्हें साथ लेकर, साम्राज्य को बचावेगा या उनके प्रति ग्रत्याचार करके उन्हें साम्राज्य-भंग करने के लिए उत्सक कर देगा ? क्या फ़िरोज़ पतनोन्मुख साम्राज्य को प्रति-क्रिया के प्रवाह में बहने देगा श्रीर थों उसे पतन के गम्भीर गहूर में ढकेल देगा ?

हपरोक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर जितना सरल दिखाई देता है, उतना सीधा न था। इन्हें हल करना, तदर्थ उपयुक्त

किरोज़ का चरित्र । वर्हा तक उसके चरित्र का साम्राज्य के भविष्य पर प्रभाव पड़ा ? नीति निर्धारित करना कठिन काम या। जिस प्रकार इँगलैंड के इतिहास में १७ वीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग का इतिहास इँगलैंड के तत्कालीन शासकों के व्यक्तिगत चरित्र तथा

व्यक्तित्व पर निर्भर था, त्यों ही भारत में इस समय भी साम्राज्य का भविष्य फ़िरोज़ के चरित्र तथा व्यक्तित्व पर निर्भर था। साम्राज्य की नीति को सम्राट् हो निर्धारित करता था। मध्य-काल में साम्राज्य की नीति पर सम्राट् के व्यक्तित्व तथा विचारों की ग्रमिट छाप लगती थी। ग्रतः हम मुहम्मद के चचेरे भाई तथा उसी के उत्तराधिकारी फ़िरोज़ के चरित्र पर एक दृष्टि डालेंगे तथा देखेंगे कि वह कहाँ तक साम्राज्य के इन कठिन प्रश्नों को हल करने योग्य था।

"धर्माधिकारियों का अन्धानुयायी" इन शब्दों में हम फ़िरोज़ के चरित्र का संच्रेप में वर्णन कर सकते हैं। फिरोज़ अपने भाई मुह-म्मद के प्रतिकूल, बहुत ही निर्वल शासक था। अन्तिम समय तक वह किसी भी बात का निश्चय नहीं कर सकता था। विचारों में अस्थिरता तथा दूसरों के विचारों से शीध ही प्रभावान्त्रित होना, ये उसके चरित्र की देा प्रधान विशेषताएँ या देा प्रधान देाष थे। ख्वाजाजहाँ के बारे मे भी फ़िरोज़ अपने शक्तिशाली अमीरों के मत के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सका, श्रीर जब समाना जाते समय वह विश्वस्त मित्र मारा गया ते। इस निबंत और अनिश्चित नीतिवाले शासक ने श्रांगुली भी न उठाई।

फ़िरोज़ में उच्च आकांचा का पूर्ण अमाव था। यह अभाव, एक साधारण व्यक्ति में, श्रीर विशेषतया साधुश्रों में मले ही गुण हो, किन्तु एक ऐसे मध्यकालीन सम्राट् में, जिसके हाथ में एक पतनेान्मुख साम्राज्य की बागडोर थी, साम्राज्य के हित के विचार से एक वड़ा भारी देाष था। एक बिखरते हुए साम्राज्य के सिंहासन पर एक आकांचारहित शासक के आरुढ़ होने से साम्राज्य का भाग्य-भानु सर्वदा के लिए अस्त होगया।

फ़िरोज़ युद्ध-विद्या से पूर्णतया अनिभज्ञ था। उसमे एक चतुर तथा साहसी सेनापित का सा चाञ्चल्य नहीं पाया जाता। वह एक ऐसा व्यक्ति था, जो कभो भी अच्छा सेना-पित नहीं हो सकता था। जब कभी उसने स्वयं सेना-संचा-लन किया, उसके संकीर्ण धार्मिक विचार, युद्धविद्या का अज्ञान आदि कारणों ने उसे कभो भी सफल नहीं होने दिया। इसी कारण उसकी बाह्य नीति अक्रमिण्यता और विफलता का एक लम्बा चिट्ठा-मात्र है।

फ़िरोज़ का चै। या दें । उसमें विद्वत्ता का अभाव था। मुह्तम्मद की सी योग्यता उसमें नाम-मात्र को भी नहीं पाई जाती। न तें। उसमें एक महान साम्राज्य के प्रश्नों को ठीक तरह से समभने की योग्यता थी, श्रीर न उसमें यह साहस था कि दृढ़तापूर्वक वह साम्राज्य के प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करे। कुछ धार्मिक अन्थों के अतिरिक्त फ़िरोज़ ने अन्य किसी विषय के अन्थों का अध्ययन नहीं किया था। उसे किसी भी दूसरे विषय से न तो परिचय था, श्रीर न उनका कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने की उसे इच्छा थी।

फ़िरोज़ के चरित्र का पाँचवाँ देश दृष्टिकोण की संकीर्णता थी। वह असहिष्णुता का मूर्तिमान अवतार था। धार्मिक वातों में ही नहीं, राज्य के समस्त कार्यों में केवल कुरान ही उसकी मार्गप्रदर्शिका थी। विधर्मियों के प्रति उसने सर्वप्रकार के अत्याचार किये, हिन्दुओं के ही प्रति नहीं, किन्तु शिया मुसलमानों के प्रति भी, फ़िरोज़ ने असहिष्णुता का वर्ताव किया। डाक्टर ईश्वरीष्ट्रसाद लिखते हैं कि 'औरङ्गज़ेव के समान ही फ़िरोज़ भी बहुत धर्मान्ध था, किन्तु फ़िरोज़ में और-ङ्गज़ेव की सी योग्यता तथा बुद्धि न थी।"

फ़िरोज़ के चिरित्र का अन्तिम दोष यह था कि यद्यपि वह ऊपरी रीति से धार्मिक वनने का ढोंग रचता था, किन्तु था वह एक चिरत्र-हीन व्यक्ति। प्रत्येक बात में वह कुरान की आज्ञाओं का अनुसरण करता था। सारी राजनीति की उसने कुरान की आज्ञाओं के अनुसार ही ढालने का प्रयत्न किया, किन्तु कुरान में उसकी यह महान श्रद्धा, उसके चिरित्र को उच नहीं वना सकी। अन्य वार्तों के साथ ही साथ इस वात में भी हम औरंगज़ेव और फिरोज़ में पूर्ण भित्रता पाते हैं। धीरंगज़ेब

१ ईश्वरीप्रसाद—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २४६.

धर्मप्रिय तथा ृक्रान का अनुचर ही नहीं था, किन्तु ृक्रान-द्वारा निर्धारित चरित्र-सम्बन्धी नियमों श्रीर ग्राज्ञाश्रों का भी वह पूर्ण पालन करता था। फ़िरोज़ के विषय में कहा जाता है कि वह बहुत मदिरापान करता था श्रीर पूरा व्यभि-चारी था।

यहाँ तक हमने फ़िरोज़ के दोधों का वर्णन किया है, अब अगर हम फ़िरोज़ के गुणों का भी वर्णन न करें तो हम उसके प्रति अन्याय करेंगे। फ़िरोज़ असहिष्णु था, किन्तु उसने सुत्री मुसलमानों के प्रति बहुत दया दिखाई। दिर्द्री मुसल-मानों को आर्थिक सहायता देने का भी उसने प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त उसने कई ऐसे कार्य किये, जिनसे प्रजा को बहुत कुछ सहायता मिली। आन्तरिक शासन में भी फ़िरांज़ ने कुछ सुधार किये, जिनसे कुछ काल तक प्रजा को सुख मिला, किन्तु उनसे भी साम्राज्य के पतन में बहुत सहायता मिली।

फ़िरोज़ के दोष श्रीर गुणों का पूर्ण विचार करने के श्रनन्तर हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने श्रीर सुसंगठित करने के लिए फ़िरोज़ में नाम-मात्र को भी उसके लिए फ़िरोज़ का उत्तरदायित्व। शासक इस समय भारतीय सिंहासन

पर चाहिए था, फिरोज़ उसके बिलकुल ही विपरीत था। "फिरोज़ की बलहीन नीति ही बहुत दर्जे तक भारत के प्रथम मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी है।" डाक्टर ईश्वरीप्रसाद के इस कथन से हम पूर्णतया सहमत ही नहीं

<sup>1.</sup> ईरवरीप्रसाद—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ट २६१।

हैं, किन्तु इस प्रश्न पर कि प्रथम भारतीय मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए कीन उत्तरदायी है, हमारा यह निश्चित मत है कि फिरोज़ के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के सिर पर यह उत्तरदायित्व नहीं मढ़ा जा सकता। यह बात सच है कि जो प्रश्न फ़िरोज़ को हल करने थे वे वहुत ही कठिन थे, श्रीर फ़िरोज़ में यह योग्यता न थी कि वह उन्हें हल कर सके; किन्तु क्या फ़िरोज़ की अयोग्यता के लिए सुहम्मद के सिर पर साम्राज्य के पतन का पाप डालना न्यायसंगत है ? प्राय: इतिहासकार फ़िरोज़ की बहुत प्रशंसा करते हैं, श्रीर उसके लिए एक विशेषण प्राय: काम में लाया जाता है,—वे उसे एक "दयावान् शासक" बताते हैं। किन्तु इसके लिए केवल हम एक वाक्य उद्धृत कर देना चाहते हैं जे। नेपोलियन ने जोसेफ़ द्वितीय को लिख भेजा था। नेपोलियन ने लिखा था कि ''जब मनुष्य किसी बादशाह को एक दयावान शासक कहे तो यह निश्चित समभो कि उस शासक का शासन विफल हुआ।"

इस बात का पहिले ही उल्लेख किया जा चुका है कि

मुहम्मद की नीति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया ग्रारम्भ हुई,

श्रीर संघर्षण के ग्रनन्तर जब

फिरोज़ की शासनचिति।

उन्नितशील शासन के भग्नावशेषों

में से धर्मप्रधान शासन का उद्गम हुग्रा। इस परिवर्तन के दो बड़े कारण थे। पहला कारण यह था कि

मुहम्मद की नीति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया ग्रारम्भ हुई
वह धीरे धीरे ग्रिधकाधिक शिक्तशाली ही होती गई।

विरोधियों के बढ़ते हुए समूह ने मुहम्मद की मृत्यु के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण की। मुहम्मद की नीति को उलटा देने के लिए वे तैयार हो गये। इस बढ़ते हुए विरोध को दूसरे कारण से बहुत सहायता मिली। दूसरा कारण यह था कि इस समय भारत के दुर्भाग्य से जो शासक सिंहा-सनारुढ़ हुआ, वह एक असहिष्णु, धर्मान्ध व्यक्ति था। धार्मिक विचारों में फ़िरोज़ पूर्णतया मुहम्मद के विपरीत था। उसका दृष्टिकोण संकीर्ण था, ग्रतः उसने भी धर्मप्रधान शासन की प्रगति को सहायता दी। उन्नतिशील नीति के विरोधी धर्माधिकारियों से फिरोज़ पूर्णरूप से सहमत था। इसी कारण जब फिरोज़ गद्दी पर बैठा तो उसने एक तरह से धर्माधिकारियों के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया। इस ब्रात्मसमर्पण के साथ हो मुहम्मद की उन्नतिशील नीति का अन्त हो गया श्रीर अब धर्मप्रधान शासन का आरम्भ हुआ। प्रतिकिया की पूर्णरूप से विजय हुई, श्रीर एकीकरण काल प्रारम्भ हुआ। धर्मप्रधान शासन की स्थापना की गई, धर्मा-धिकारियों का सब प्रान्तों में दौरदौरा होगया। अर्धशताब्दी तक सत्ताविहीन रह कर अब धर्माधिकारियों ने पुनः सत्ता प्राप्त की। इस विजय से उन्मत्त होकर शासकों ने धर्मान्धता तथा असिह्जातापूर्ण नीति प्रारम्भ की। इन धर्माधि-कारियों का अन्धानुसरण करके फिरोज़ ने साम्राज्य के हितों का बिलदान कर डाला। उसने सारी सत्ता धर्माधिकारियों को दे डाली। इस धर्म-प्रधान शासन के **ग्रारम्भ** के साथ ही साम्राज्य के पतन का भी प्रारम्भ हो गया।

विद्रोही प्रान्तों को जीतना, श्रसन्तुष्ट साम्राज्य को शान्त करना तथा सारे साम्राज्य के शासन को सुसंगठित बनाना फिरोज़ का प्रथम कर्तव्य था। किन्तु फिरोज़ की वाह्य-नीति। फिरोज़ इस कर्तव्य का पालन नहीं कर सका, उसकी बाह्यनीति पूर्णतया विफल हुई।

जिस समय मुहम्मद की मृत्यु हुई, उस समय फ़िरोज़ भी मुहम्मद के साथ सिन्ध में था । उसे दिल्ली लौटने की शीव्रता थी । अतः वह सिन्ध में विद्रोहियों की दवाये विना ही लौट ग्राया।

देहली मे अपनी सत्ता स्थापित कर लेने के बाद उसने वंगाल की स्रोर दृष्टि डाली। वंगाल के विद्रोत की द्वाने के लिए उसने सेना भेजी। इस सेना (श्र) वङ्गाल पर त्राक्रमण। ने विद्रोहियों की हरा दिया, श्रीर विद्रोहियों ने भागकर इक़दाला के दुर्ग मे शरण ली। शाही सेना ने इस दुर्भ का घेरा लगाया। इस समय विजय फ़िरोज़ के गले में वरमाल डाला ही चाहती थी, विद्रोही म्रात्मसमर्पण की तैयारियाँ कर रहे थे, किन्तु उसी समय दुर्ग पर से वहाँ की स्त्रियों के रोने-पीटने का शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर फ़िरोज़ का विचार बदल गया। उसने वड़ी कठिनाई से प्राप्त की गई विजय की ठुकरा दिया। शाही सेनापति तातारकाँ ने फ़िरोज़ से जब यह निवेदन किया कि सारा प्रान्त साम्राज्य में मिला लिया जावे तो फिरोज़ ने उत्तर दिया कि सारा प्रान्त दलदल से पूर्ण है । इस प्रकार एक जीते हुए प्रान्त की फिरोज़ ने पुन: स्वतन्त्र होने दिया।

सन १३५-६० ई० में फिरोज़ ने पुनः वंगाल पर चढ़ाई करने के लिए सेना भेजी। इस समय वंगाल के प्रथम विद्रोही शासक फुख़रुद्दीन के एक सम्बन्धी ने तत्कालीन शासक के विरुद्ध फ़िरोज़ से कुछ सहायता मॉगी थी। उसी की सहायता के लिए फिरोज़ ने सेना भेजी। किन्तु प्रथम ब्राक्रमण के समय जो घटना घटी थी, उसी की पुनरावृत्ति इस बार भी हुई। इक़दाले के दुर्ग का घेरा लगाया गया, परन्तु दुर्ग हस्तगत नहीं किया जा सका। कुछ काल के बाद अबकर फिरोज़ ने वंगाल के शासक से सन्धि कर ली। इस वार अगर फ़िरोज़ कुछ दिन तक श्रीर घेरा डाले रहता तो वंगाल का सारा प्रान्त पुन: साम्राज्य के अन्तर्गत आ जाता। परन्तु फ़िरोज़ साम्राज्य भङ्ग के लिए देहली के ग्रासन पर म्रारुढ़ हुम्रा था। उसकी ढीली ढाली नीति ने वंगाल के प्रान्त को स्वाधीन होने दिया श्रीर इस प्रकार श्रन्य **ब्राधीन प्रान्तों के सम्मुख बहुत ही बुरा ब्रादर्श समुप-**स्थित किया।

कोई दस साल बाद सिन्ध को जीतने का विचार फिरोज़ के मस्तिष्क में आया। डाकृर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि "यह आक्रमण फिरोज़ के शासन-(व) सिन्ध पर आक्रमण। काल की एक मनोरज्जक घटना है। उसकी मूर्खता तथा युद्ध-कौशल के पूर्ण अज्ञान का यह एक अच्छा नमूना है। वह स्वयं तो एक अच्छा सेनापित न था जिससे कि वह अपने पूर्वगामी महान सम्राट्, अला-उद्दीन तथा मुहम्मद तुगलक के समान प्रचण्डतापूर्वक युद्ध कर सके। उसकी अस्थिरता के तथा उसके धार्मिक

विचारों के कारण कई बार उसे पूर्ण विजय प्राप्त न हो सकी।"<sup>१</sup>

प्रथम बार जब फ़िरोज़ ने सिन्ध पर श्राक्रमण किया तो शत्रुओं को दुर्ग की शरण लेनी पड़ी, किन्तु रसद कम हो जाने के कारण फ़िरोज़ की गुजरात में लौट स्राना पड़ा। दूसरी बार नई सेना इकट्टी करके फ़िरोज़ ने पुन: स्राक्रमण किया। किन्तु नदी पार करते समय सिन्धियों ने उसकी राह रोक दी। प्रवाह के कुछ ऊपर जाकर फ़िरोज़ ने नदी पार की, किन्तु दूसरी छोर पहुँचते ही भीषण युद्ध छारम्भ हो गया । युद्ध की भीषणता देखकर फ़िरोज़ का मन विचलित होगया। मुसलमान न मारे जावें इसी लिए उसने सेना को लौट ग्राने की ग्राज्ञा दे दी। देहली से ग्रधिक सेना मॅंगवाने का प्रबन्ध किया। जब यह नई सेना त्रा गई तो शाही सेना की शक्ति वहुत वढ़ गई, जिससे सिन्धियों ने सन्धि कर ली। इस प्रकार कई बार अपनी निर्वलता के कारण फ़िरोज़ साम्राज्य की सेना-द्वारा प्राप्त विजय की ठुकरा कर, सारे किये कराये काम को मिट्टी कर देता था। डाकृर ईश्वरीप्रसाद का कथन है कि—''इस बार जो कुछ भी सफलता प्राप्त हुई, वह केवल शाही सेनापति तातारख़ाँ की वीरता श्रीर कौशल तथा फ़िरोज़ के योग्य मन्त्री खाजहाँ मक्बूल के समय पर सहायता देने का ही फल था।"

ईंश्वरीप्रसाद—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण पृष्ठ २६८।

२ ईश्वरीप्रसाद—मेडीवल इंडिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २७०।

फ़िरोज़ ने दिचाणी विद्रोहियों के प्रति तो श्रॅंगुली भी नहीं उठाई । बहमनीराज्य को स्थापित होने दिया । "फिरोज़

को सेनापितयों ने कई बार उससे इस (स) बहमनीराज्य के बात की आज्ञा माँगी कि वह उन्हें शित उसकी नीति। दौलताबाद पर चढ़ाई करने दे जिससे

पुन: वहाँ देहली के शासकों की सत्ता स्थापित की जा सके किन्तु सुलवान ने दु:खपूर्ण दृष्टि से देखा श्रीर श्राँखों में द्राँस् भरकर कहा कि उसने इस बात का निश्चय कर लिया था कि वह कभी भी मुसलमानों पर श्राक्रमण नहीं करेगा।"

फ़िरोज़ की दो तुच्छ विजयों का भी यहाँ उल्लेख किये देते हैं। जाज़नगर तथा नगरकोट पर फ़िरोज़ ने चढ़ाई की तथा

(ड) दे। तुच्छ विजयों का विवरण । उन्हें जीत लिया। इन आक्रमणों का कारण केवल यही था कि फ़िरोज़ नगरकोट की ज्वालामुखी देवी के तथा

जगन्नाथपुरी के मन्दिरों को नष्ट कर देना चाहता था। दोनों स्थानों में जाकर उसने मूर्तियीं को तुड़वा डाला ध्रीर वहाँ के हिन्दू शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली।

फ़िरोज़ की बाह्यनीति पूर्णतया विफल हुई, इस बात
पर कभी भी दो मत नहीं हो
फ़िरोज़ की बाह्यनीति की सकते। इस विफलता के क्या कारण
विफलता के कारण।
थे १ इन कारणों को हुँ निकालना
कठिन नहीं। पहला कारण यह था कि फ़िरोज़ स्वयं

१ ईश्वरीप्रसाद—मेडीवल इंडिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २७१ । ईलियट श्रीर डासन—हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ ३४० ।

शाही सेना का संचालन करता था। फ़िरोज़ को युद्ध-विद्या का वहुत ही कम ज्ञान था। पुन: मुहम्मद के समय के महान योद्धाओं तथा कुशल सेनापितयों के कथन तथा उनके निवेदन की अोर वह ध्यान न देता था। अपने धार्मिक विचारों को आधात न पहुँचाने के लिए ही उसने कई बार विजयी सेना को लौट आने की आज्ञा दे दी। इस आज्ञा का विरोध कीन कर सकता था?

फ़िरोज़ की बाह्य नीति की विफलता का दूसरा कारण उसके धार्मिक विचार थे। फ़िरोज़ के धार्मिक विचार बहुत ही संकीर्ण थे, श्रीर वह उनका अचरशः पालन करता था। कई बार प्राप्त की गई विजय की ठुकरा कर फ़िरोज़ की यह आत्म-सन्तोष भले ही हुआ हो कि उसने अपने विचारों का परिपालन किया किन्तु इससे साम्राज्य की बहुत हानि पहुँची। दिच्चण में सद्यः स्थापित बहमनीराज्य पर भी उसने इन्हीं धार्मिक विचारों से कोई आक्रमण नहीं किया। विद्रोही सूबेदारों की स्वाधीन होने देना, तथा उनके विरुद्ध कुछ भी न करना, कहाँ तक साम्राज्य के हित में था?

इस विफलता का तीसरा कारण यह था कि फ़िरोज़ ने स्वयं तथा उसके अन्य किसी मंत्री ने भी बाह्य नीति की ओर अधिक ध्यान न दिया। नये देशों को जीतना तथा विद्रोही प्रान्तों को पुनः साम्राज्य के अन्तर्गत करना, साम्राज्य की नीति के अनुकूल न था। जाज़नगर, और नगरकोट के आक्रमण केवल धर्मान्धता को परिपूर्ण करने के लिए ही किये गये थे।

चौथा तथा अन्तिम कारण यह था कि फ़िरोज़ के सारे शासनकाल में फ़िरोज़ और उसके कर्मचारियों का प्रधान उद्देश्य यही रहा कि बचे खुचे साम्राज्य की ही सुधारें। उनके विचारानुसार मुहम्मद ने सारे साम्राज्य को नष्ट श्रष्ट कर डाला था। मुहम्मद की त्रुटियाँ तथा उसके पापों के प्रभाव की हटाना ही तत्कालीन शासकों का प्रधान उद्देश्य रहा। शासन की सारो नीति को बदल कर उसे धर्मप्रधान बनाने की स्रोर ही शासकों ने अपना पूर्ण ध्यान स्राक्षित किया। स्रगर ऐसे समय बाह्य स्नाक्रमणों की स्रोर ध्यान दिया जावे तो शासकों का ध्यान वट जावेगा धौर स्नान्तरिक सुधारों को करने में शिथिलता स्ना जावेगी। इसी स्नाराङ्का से फिरोज़ ने बाह्य नीति की स्नोर स्निक्त ध्यान न दिया।

फ़िरोज़ की बाह्य नीति की विफलता का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। प्रथम तो फ़िरोज़ ने स्वयं ही इस स्रोर स्रधिक

वाह्य नीति की विफलता के कपरिणाम । ध्यान नहीं दिया, श्रीर जब कभी उसने इस श्रीर कुछ भी ध्यान दिया तो उसकी श्रस्थिरता के कारण वह श्रायः विफल ही हुआ। श्रतः एक तटस्थ दर्शक की यही,

प्रतीत होने लगा था कि साम्राज्य की सैनिक शक्ति घट रही थी। भारत में सब भ्रोर यह स्पष्टतया दिखाई देने लगा कि साम्राज्य का पतन शीघ ही होगा। स्वतन्त्र होने के लिए भ्रव उपयुक्त समय श्रागया था, यह धारणा प्रत्येक स्वेदार के हृदय में उत्पन्न होने लगी। महत्त्वाकांची पुरुष भी साम्राज्य की निबंलता से लाभ उठाने के लिए प्रयत्न करने लगे। भ्रज्ञातरूप से साम्राज्य-भङ्ग का बीज बोया गया था, वही भ्रव धीरे धीरे ग्रंकुरित होकर पृथ्वी में श्रदृष्टरूप से फैलने लगा। बढ़ते बढ़ते यह इतना फैला कि सन् १३८८ ई० में एकाएक पृथ्वीतल पर

दिखलाई पड़ा ध्रीर एकबारगी भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की इसने उखाड़ डाला।

साम्राज्य एक दिन में भङ्ग नहीं होते । संसार के प्रत्येक देश का इतिहास उपरोक्त कथन को सत्य साबित करता है, किन्तु भारत में सन् १३८८ ई० में बिलकुल इसके विपरीत ही दृश्य दिखाई पड़ा। ज्यों ही फिरोज़ की मृत्यु हुई, साम्राज्य का पूर्ण पतन हो गया। ऊपरी रीति से दिखाई पड़नेवाले इस अयुक्ताभास का रपष्टीकरण यों ही किया जा सकता है कि फिरोज़ के शासनकाल से ही साम्राज्य भङ्ग होने लगा था। अन्दर ही अन्दर साम्राज्यक्षी वृत्त खोखला हेग्गया, अतः जब फिरोज़ की मृत्यु के अनन्तर उसका कोई सहारा न रहा तो एक ही भोंके में वह वृत्त धराशायी हो गया।

पुनः यद्यपि हिन्दुओं के प्रति अत्याचार किये गये, उनके प्रति धार्मिक विचारों से असहिष्णुता का बर्ताव किया गया, किन्तु फिरोज़ का निर्वल शासन, हिन्दुओं की बढ़ती हुई सत्ता पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सका। सुदूर दिचण में स्थापित विजयनगर साम्राज्य तथा राजस्थान के स्वाधीन राजपूतों के उदाहरण से, हिन्दुओं के हृदय में एक नवीन उत्साह का संचार हुआ। साम्राज्य की अव्यवस्थित दशा से लाम उठाने के लिए वे तैयार होगये। फिरोज़ की निर्वल बाह्य नीति को देखकर हिन्दू निकटभविष्य में हो पूर्ण स्वातन्त्र्य प्राप्त करने का स्वप्न देखने लगे।

फ़िरोज़ की बाह्य नीति क्या थी, केवल विद्रोही सूबेदारों पर किये गये विफल आक्रमणों की कहानी थी। जब कई एक प्रान्त स्वतन्त्र हो गये श्रीर उन्हें फ़िरोज़ अपने अधीन न कर सका, भीर कुछ राज्यों के विरुद्ध जब फ़िरोज़ ने ग्रॅंगुली तक न उठाई तब तो ग्रन्य स्वेदारों के सम्मुख उसने एक बहुत ही हानिकारक उदाहरण समुपस्थित किया। ग्रन्य स्वेदार जी स्वतन्त्र होने की इच्छा करते थे, वे उस सुग्रवसर की ताक में वैठे रहे जब वे देहली-साम्राज्य से ग्रलग होकर ग्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर सकेंगे।

इस प्रकार फ़िरोज़ की वाह्य नीति की विफलता ने निकट-भविष्य में साम्राज्य के पतन की अवश्यम्भावी बना दिया।

इस बात का पहिले ही उल्लेख किया जा चुका है कि क्योंकर फ़िरोज़ के सिंहासनारूढ़ होते ही धर्मप्रधान शासन का प्रारम्भ हुआ, मुहम्मद के समय में सत्ता फ़िरोज़ की धर्मनीति। से च्युत धर्माधिकारी क्योंकर पुनः सत्ता-धारी हुए, तथा क्योंकर फ़िरोज़ धर्माधिकारियों का बेदाम का गुलाम हो गया। अब हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि इस धर्मप्रधान नाति का अनुसरण करने में फ़िरोज़ ने शासन-नीति में क्या क्या परिवर्तन किये।

धर्म ही अब सर्वप्रधान बस्तु थी। शासन को धर्म के अनुकूल बनाने के लिए, फिरोज़ तथा उसके दूसरे कर्म- चारियों ने कुछ भी न उठा रखा। अपना सारा ध्यान उन्होंने इसी श्रीर बनाये रखा, श्रीर इसी कारण बाह्य नीति, आदि की श्रीर भी अधिक ध्यान न दिया। धर्मान्ध धर्मािधकारी तथा फिरोज़, शासन को धर्मप्रधान बनाने में लगे थे। इस प्रवृत्ति को दूसरी श्रीर परमाविध तक जाने से रोकने के लिए कोई भी अवरोध अब न रहा। धार्मिक विचारों का प्रभाव इतना सर्वव्यापी था कि जिन वार्तों पर

तब तक कभी भी यह प्रभाव न पड़ा था, वहाँ भो अब इसका प्रभाव पड़ने लगा। युद्धों, में भी इन वार्तो का विचार किया जाना उपरोक्त कथन का एक विशेष उदा-हर्ण है। सेना-संगठन में भी धार्मिक बार्तो का विचार किया जाने लगा।

्र फ़िरोज़ ने जिस धर्मनीति की यहण किया, उसके अनुसार सुत्री मुसलमानें। के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष के प्रति सहिष्णुता नाम-मात्र को भी नहीं बर्ती जातो थी। हिन्दुओं पर पुन; जज़िया लगाया गया। फ़िरोज़ के समय तक ब्राह्मणों से कभी भी जिज़्या वसूल नहीं किया गया था, किन्तु फ़िरोज़ ने उन्हें भी न छोड़ा। इस समय हिन्दु भों ने कुछ नये मन्दिर बनाये थे, उन्हें तुड़वा कर ही फ़िरोज़ की, चैन स्राया। मन्दिर बनाने के स्रपराध पर हो कई एक हिन्दुओं को मृत्यु-दण्ड दिया गया । कई शिया मुसलमानों को भी जान से हाथ घोना पड़ा। उनके धर्मग्रन्थ जलवा डाले गये। एक पुरुष अपने को मेहदी घोषित करने लगा था, उसकी जला डाला। हिन्दुओं तथा अन्य धर्मी के अनुयायियों को दवाने के लिए, जो जो अत्याचार किये ग्ये, उन सवका उल्लेख करके हम इस पुस्तक को कलंकित बातों का स्रागार नहीं बनाना चाहते।

अपने पूर्वगामी कई बादशाहाँ की प्रारम्भ की गई कई. प्रयायें फ़िरोज़ की धर्म-विरुद्ध प्रतीत हुई; उनका फ़िरोज़ ने अन्त कर डाला।

. मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए फ़िरोज़ ने अनेक प्रयत्न किये । अन्य धर्मावलम्बी इस्लाम प्रहण कर लें इस उद्देश्य से उसने बहुतों पर दबाव डाला धीर बहुतों की लालच देकर फुसलाया। फिरोज़ ने यह घोषित किया कि जो हिन्दू मुसलमान वन जावेंगे उनसे जिज़्या वसूल नहीं किया जावेगा। जो कोई इस कारण मुसलमान बना उसे फिरोज़ ने पुरस्कार दिया, कई को उसने उच्च पद भी दिये। उसने कृतों धीर मसजिदों के लिए जागीरे भी निकाल दीं। उपरोक्त धर्मनीति साम्राज्य के लिए घातक सावित हुई।

सर्वप्रथम दुष्परिणाम यह हुआ कि हिन्दू लोग 'साम्राज्य' के

फ़िरोज़ की धर्मनीति के दुष्परिणाम। वैरी होगये। उनकी सत्ता पहिले हो बढ़ रही थी, अब उन्होंने अपनी सारी शक्ति साम्राज्य की भङ्ग करने में

लगा दी। जिन हिन्दुओं की वलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था, उनका अन्य हिन्दुओं से पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ था। यद्यपि उन्होंने इस्लाम-धर्म प्रहण कर लिया था, फिर भी उनकी सहानुभूति हिन्दुओं के साथ ही बनी हुई थी। इन नये मुसलमानों में से कई साम्राज्य के ऊँचे उँचे पदों पर पहुँच गये। अतः यद्यपि प्रारम्भ में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई किन्तु इस संख्यादृद्धि से साम्राज्य की शक्ति न बढ़ो। ये नये मुसलमान साम्राज्य की धर्मप्रधान नीति से सहमत नहीं थे। अतः जो कुछ शक्ति इन्हें प्राप्त होती थी, जो कोई प्रान्त या सूबे इनके अधिकार में आते थे, उनका उपयोग ये पदाधिकारी साम्राज्य के विकद्ध ही करते थे।

पुनः इस एकीकरणकाल के विरुद्ध, इस धर्मप्रधान शासन के विरुद्ध, विरोध का एक प्रवत्त प्रवाह उसड़ रहा था। ज्वालामुखी की तरह ग्रह एक पेण साम्राज्य के विरुद्ध ग्रसन्तेष की ग्राग जल रही थी। जब तक फ़िरोज़ जीवित रहा यह ग्राग दबी रही किन्तु उसकी मृत्यु के साथ ही घोर शब्द के साथ साम्राज्य फट पड़ा, धौर सब प्रान्तों में ग्रराजकता का भीषण विध्वंसकारी लावा फैल गया। उन्नितशील शासन की नष्ट करके धर्मीधिकारियों ने जिस धर्मप्रधान शासन की स्थान दिया था, उसी धर्मप्रधान शासन ने साम्राज्य का ग्रन्त कर दिया।

इसके आन्तरिक सुधारों तथा शासन के ही आधार पर कई इतिहासकार फ़िरोज़ को एक महान सम्राट्समभते हैं.

फ़िरोज़ का श्रान्तरिक शासन । त्रतः इस पर भी कुछ विचार करेंगे। इससे पहले कि फ़िरोज़ के ज्रान्तरिक शासन की प्रधान घटनाओं पर विचार

करें हम उन सिद्धान्तों पर कुछ दृष्टि डालेंगे, जिनके आधार पर शासन संगठित किया गया था।

फ़िरोज़ का सारा शासन धर्मप्रधान था। उसकी सारी नीति तथा ग्रान्तरिक शासन के सारे सिद्धान्त कुरान

द्यान्तरिक शासन के सिद्धान्त की आज्ञाओं पर स्थित थे। करों की संख्या, न्यायशासन आदि सब कुछ कुरान के आज्ञानुसार ही रखे

गये। सारे शासन-संगठन में मुसलमानें को प्राधान्य दिया गया। प्रत्येक बात में उन्हें विशेष ग्रधिकार दिये गये।

फ़िरोज़ के शासन में कई एक सार्वजनिक कार्य किये गये, किन्तु इनसे केवल एक कत्ताविशेष को ही लाभ होता था। महान सम्राट् मुहम्मद की नीति के अनुसार साम्राज्य का हित ही सर्वोपरि था, ऐसे स्थानों पर धार्मिक भिन्नता का विचार नहीं किया जाता था। किन्तु फ़िरोज़ ने पूर्णतया इस नोति के विपरीत कार्य किया। इस्लाय-धर्म ही उसके लिए सर्वप्रधान बात थी; साम्राज्य के हित का विचार नाममात्र को भी उसे नहीं रहता था। केवल एक धर्मिविशेष के अनुयायियों को ही लाभ पहुँचाना फ़िरोज़ का तथा उसकी नीति का प्रधान उद्देश्य था। फ़िरोज़ के विचारा- नुसार केवल सुन्नी मुसलमानों ही के लाभ के लिए साम्राज्य स्थित था। "साम्राज्य" शब्द का अर्थ भी संज्ञचित होगया, श्रीर अब इस शब्द से केवल मुस्लिम प्रजा का ही निर्देश होता था।

सार्वजिनिक प्रोग्राम ने क्योंकर फ़िरोज़-द्वारा निर्धारित नीति में स्थान पाया, यह बात भी विचारणीय है। सेनाप्रधान शासन-काल में शासक सार्वजिनक लाभ पहुँचाना अपना कर्तव्य नहीं समभते थे। किन्तु जब उन्नतिशील नीति का प्रारम्भ हुआ तो धीरे धीरे सार्वजिनक हित के लिए कुछ कार्य करने को भी शासकों के कर्तव्यों में स्थान मिला। मुहम्मद ने इस ख्रोर विशेष ध्यान दिया। जब उन्नतिशील नीति का पतन हुआ तब भी इस नीति को साम्राज्य को नीति से से नहीं निकाला गया। इसके दो कारण थे। प्रथम तो मुहम्मद के शासन-काल में उस महान् शासक के हाथ के नीचे काम करते करते फ़िरोज़ के मस्तिष्क में यह बात जँच गई थो कि सार्वजिनक लाभ के लिए कुछ कार्य करना आवश्यक था। जिन कार्यों से किसी भी प्रकार प्रजा के दुखों का ग्रन्त किया जा सके, उसकी कठिनाइयों को घटाया जा सके, ऐसे कार्य करना शासक के लिए आवश्यक है, यह वात फ़िरोज़ के मिस्तब्क में अंकित हो चुकी थी। दूसरा कारण यह था कि कुरान भी इन विचारों से सहमत थी। अतः फ़िरोज़ ने मुहम्मद की इस सार्वजिनक नीति की पूर्णतया नप्ट नहीं किया। किन्तु जैसा कि पहले हो कहा जा चुका है दोनों शासकों के उद्देश्यों में पूर्णतया विभिन्नता थी। मुहम्मद ने अपनी सारी प्रजा के हित के लिए, वे चाहे जिस धर्म के अनुयायी क्यों न हों, अपना सार्वजिनक प्रोग्राम बनाया था। किन्तु फिरोज़ ने केवल मुसलमानों को और उनमें भी केवल सुन्नियों को ही लाभ पहुँचाना अपना उद्देश्य समभा।

फिरोज़ के आन्तरिक सुधारों के विषय में एक श्रीर ज्ञेय वात यह है कि उसके सारे सुधार अचिरस्थायी हुए। जिस नींव पर वे सुधार स्थित थे, वह बहुत फिरोज़ के श्रचिरस्थायी हो कची थो। धार्मिक नीति ही इन सब सुधारों का आधार थी। अतः जब एकीकरणकाल के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, श्रीर यह नींव हिल गई, तो साथ ही साथ इन सुधारों का भी अन्त होगया। अपरी हिए से फिरोज़ के कई सुधार बहुत हो उदार तथा महान दिखाई पड़ते हैं, किन्तु फिरोज़ के संकीर्ण हिण्टकीण तथा उसके धार्मिक विचारों श्रीर धार्मिक पच्चपात के कारण ये सुधार साम्राज्य के लिए अहितकर हुए।

फ़िरोज़ की अान्तरिक नीति के विषय में अन्तिम जानने योग्य वात यह है कि यद्यपि ऊपरी दृष्टि से ये सुधार बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं, किन्तु यदि इन पर पूर्णरूप से विचार किया जावे, उसको नीति का विश्लेषण करके, उसके प्रभावों पर विचार करें तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि अन्य कारणों के साथ ही फ़िरोज़ की आन्तरिक नीति भी साम्राज्य के पतन का एक महान कारण हुई। फ़िरोज़ के भिन्न-भिन्न सुधारों का इतना बुरा परिणाम हुआ कि उसकी मृत्यु के वाद साम्राज्य का संगठित रहना कठिन हो गया।

फ़िरोज़ के शासन की प्रथम नवीनता जागीर-प्रथा का पुनः स्थापित करना था। अलाउद्दीन ने इस प्रथा का अन्त कर दिया था। उसे प्रतीत हुआ कि इस प्रथा से साम्राज्य की एकता में कमी होने की आशङ्का रहती (अ) जागीरप्रया का थी। मुहम्मद तुगृलक़ भी इस प्रथा प्रारम्भ तथा उसका का विरोधी ही रहा। मुग़लों के प्रारम्भिक काल में भी अकबर ने इस प्रथा का अन्त कर दिया था। किन्तु फ़िरोज़ ने इस प्रथा को पुनः आरम्भ किया। सारा साम्राज्य भिन्न-भिन्न जागीरों में वाँटा गया। भिन्न-भिन्न कर्मचारियों को जागीरें दी गई। इन ज़र्मीदारों ने वहुत-सा द्रव्य वटोर लिया, और वे अर्थस्वतन्त्र के समान हो गये।

इस प्रथा का पुन: ग्रारम्भ करना साम्राज्य के लिए वहुत ही ग्रहितकर हुग्रा। साम्राज्य के भङ्ग होने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। भारत का मध्यकालीन इतिहास इस बात का साची है कि जब जब जागीर-प्रथा का प्रारम्भ किया गया, साम्राज्य के भङ्ग होने में ग्रधिक समय नहीं लगा। मुग़ल-साम्राज्य के ग्रन्तिम दिनों में जब देहली के निर्बल सम्राटों ने जागीरें देना प्रारम्भ कर दों, ग्रीर ग्रपने उन्नत दिनों मे जब पेशवाग्रों ने भी जागीरें बॉटों तब शीव ही इन साम्राज्यों का ग्रन्त होगया। जागीर-प्रथा के परिणामस्तरूप ये जागीरदार अर्धस्वतन्त्र होकर, स्वतन्त्र होने के लिए अवसर ताकते रहते थे; और जब कभी केन्द्रीय शासन में नाम-मात्र को भी ढिलाई आती थी, वे स्वतन्त्र होने के प्रयत्न से नहीं चूकते थे।

जागीर-प्रधा का दूसरा हुष्परिणाम यह हुआ कि इन जागीरदारों को विद्रोह करने की स्कती थी। अपनी उदर-पूर्त का प्रश्न इन्हें नहीं सताता था, वे सुखपूर्वक वैठे षड्यन्त्र रचा करते थे। जागीरदार शिक्तशाली होकर यही सोचा करते थे कि क्योंकर वे अपनी सत्ता को बढ़ावें। इसी कारण फ़िरोज़ के अन्तिम दिनों से ही ये षड्यन्त्र तथा विद्रोह रचे जाने लगे थे। कई एक शिक्तशाली अमीर इस ताक में वैठे रहते थे कि क्योंकर वे साम्राज्य की नीति को निर्धारित कर सकें, अतः वे सम्राट् को अपनी मुट्ठी में करने के लिए प्रयत्न करते रहे, और इसी कारण फिरोज़ की मृत्यु के बाद गृह-कलह आरम्भ हुआ जिसका साम्राज्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा।

जागीर-प्रथा का तीसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि कर्मचारी अक्रमण्य तथा अयोग्य होगये। पैतृक जागीरे प्राप्त हो
जाने के कारण वे अब सुखपूर्वक भोजन करते थे। अब
उनके लिए यह आवश्यक न रहा कि वे उदरपूर्ति के
लिए योग्य वनें। योग्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें
कोई प्रेरणा न होती थी। सुस्त, निर्वल, अयोग्य कर्मचारियों के हाथ मे रह कर साम्राज्य कितने दिन तक टिक
सकता था?

फ़िरोज़ ने कृषि तथा लागान की ख्रीर भी ध्यान दिया। पृथ्वी की कचा नियत करने के अनन्तर लागान की दर निश्चित

की गई। पुनः जिन व्यक्तियों ने
(व) कृषि तथा लागानसम्बन्धी सुधार।
ली थी, जॉच-पड़ताल करने के बाद,
वह छीन ली गई श्रीर जिन्हें इस बात की शिकायत थी कि
उस ज़मीन पर उनका अधिकार था, उनसे कहा गया कि वे
न्यायालयों में जाकर अपना अधिकार स्थापित करें।

कृषि-सुधार के लिए भी प्रयत्न किये गये। अकाल पड़ने पर भी कृषि की हानि न हो इस उद्देश्य से उसने वड़ी बड़ी नहरें बनवाई। जब नहरों के कारण पानी का बाहुल्य होगया तो बहुत सी ऐसी ज़मीन जिस पर अब तक खेती नहीं होती थी जोती जाने लगी। नई जोती हुई ज़मीन के लागान से जो आमदनी होती थी, वह विद्वानों पर न्यय की जाती थी। फिरोज़ ने हज़ारों बड़े बड़े बाग लगवाये और उनमें फलों के बुत्तों का बाहुल्य था।

इन सुधारों के लिए फिरोज़ की प्रशंसा अवश्यमेव की जानी चाहिए। इस तरह फिरोज़ ने भारत की बहुत लाभ पहुँचाया। पहला लाभ तो यह हुआ कि प्रायः सारा उत्तरी भारत आबाद होगया। धान्य का बाहुल्य होगया। दूसरे फिरोज़ द्वारा निर्मित नहरों ने भारत का चिरस्थायी उपकार किया। जो उपजाऊ ज़मीन आज तक नहीं बोई जाती थो, वह भी अब बोई जाने लगी। फिरोज़ ने दोहरी आमदनी बढ़ाई, एक ते। नई जोती हुई ज़मीन से, दूसरे इन नहरों से पानी लेनेवालों पर कर लगा कर। अब उत्तरी भारत से अकाल का बहुत

कुछ डर चला गया। प्रजा सुखी हुई तथा धान्य ग्रादि खाद्य-वस्तुग्रों की क़ीमत घट गई। बाग़ों से भी साम्राज्य को बहुत कुछ ग्रामदनी हो जाती थी।

फ़िरोज़ ने कर लगाने के नियमों में भी फेरफार कर दिया। मुहम्मद के समय में करों की संख्या बहुत थी। फिरोज़ ने इस विषय में ज़रान की आज़ा का अत्तरशः पालन किया थीर करों की पढ़ित। संख्या घटा कर केवल चार—खिराज,

ज़कात, जिज़्या और ख़ास—कर दी। नहरों से आबपाशी करनेवाले व्यक्तियों से जो कर लिया जाता था, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यह कर खेत की उपज के रिंग् भाग की दर से लगाया जाता था। डाक्टर ईश्वरीप्रसाद लिखते है कि—"कर लगाने की इस पद्धित का देश पर अच्छा प्रभाव पड़ा, तथा इससे व्यापार और कृषि में बहुत वृद्धि हुई।"

युद्ध में प्राप्त लूट के माल का विभाग भी क़ुरान के नियमा-नुसार ही किया जाता था। १/१ शाही ख़ज़ाने मे जाता था, बाक़ो दें सैनिकों मे बॉट दिया जाता था।

जब सारे साम्राज्य में जागीर-प्रथा का प्रचार किया गया तो सेना का संगठन भी इसी प्रथा के अनुसार ही किया गया।

प्रत्येक सैनिक के लिए यह आवश्यक था कि वह राज्य-द्वारा निश्चित नियमों के अनुसार एक घोड़ा रखे। प्रत्येक सेनापित के लिए सुस-जित सैनिकों की एक संख्या निश्चित थी। उनके लिए सैनिकों

१. ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, २७३।

तथा सेनापितयों को जागीरें दो जातो थीं। जिन्हें जागीरें नहीं दी गईं, उन्हें स्थानिवशेषों की ग्रामदनी इकट्ठा करने का ग्रिधकार दें दिया गया।

सैनिकों के प्रति दयापूर्ण बर्ताव किया जाता था, तथा उनके लिए सर्व प्रकार के सुखों का प्रवन्ध किया जाने लगा। किसी कारणविशेष से, बृद्धावस्था या रोगी होने के कारण, कोई सैनिक यदि सेना में कार्य नहीं कर सकता था तो वह अपने स्थान पर अपने किसी दूसरे सम्बन्धी या किसी नौकर या गुलाम को भेज सकता था।

परन्तु सेनासंगठन का यह प्रवन्ध साम्राज्य के लिए बहुत ही हानिकारक हुआ। जागीर-प्रथा के अनुसार सेनासंगठन करने से अब सेना में पहले की सी एकता न रही। पुन: जब कभी किसी भी जागीरदार या दो या अधिक जागीरदारों ने मिलकर विद्रोह किया ते। उन जागीरदारों-द्वारा शाही सेना मे सैनिकों के भेजे जाने की जो शर्त थी वह कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी। शाही सेना की संख्या में कमी हो जाती थी; क्योंकि उन सैनिकों का सम्बन्ध उनके शासक या जागीरदार से था, शाही सेना से उन सैनिकों का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। जब सैनिकों पर ही यह कार्य छोड़ा जाता था कि वे अपने लिए घोड़े का प्रबन्ध करें, तो वे साधारण से साधारण घोड़ा रख कर भी काम चला लेते थे, जिसका शाही सेना की शक्ति तथा कार्यचमता पर बुरा प्रभाव पड़ता यह सत्य है कि इस प्रकार के गड़बड़ न होने देने के लिए फ़िरोज़ ने सर्वप्रकार के प्रबन्ध किये थे, किन्तु फिर भी यदि निरीत्तक घूस लेने लगते तो कोई भी पूछनेवाला न था।

यह निश्चित सा दिखाई दे रहा था कि निर्वल शासकों के सिंहासनारूड़ होते हो जब जागीरदार या स्वेदार स्वतन्त्र होने के प्रयत्न करेंगे उस समय शाहो सेना नाम-मात्र को रह जावेगी।

पुन: सैनिकों के प्रति दया दिखाना, उनके लिए सर्व-प्रकार के सुखों का प्रबन्ध करना, सेना के लिए पूर्णतया हानिकारक था। वे सैनिक, जिन्हें कठिनाइयाँ सहना, तथा कठोर जीवन विताना चाहिए था, सुख स्रीर ऐश्वर्य के सागर में ग़ोते लगाने लगे जिससे उनकी युद्ध-चमता बहुत घट गई। वृद्ध, रोगी स्रादि सैनिकों को उनके स्थान पर दूसरा ग्रादमी भेजने की ग्राज्ञा देने से शाही सेना को दुहरी हानि पहुँची। प्रथम तो, पुराने कई युद्धों में लड़े हुए वीर सैनिक तथा सेनापित ऋब सुख-पूर्वक घर वैठ गये। नये योद्धाऋों को अनुभव न था, जिससे सेना की युद्ध-चमता मे कमी **आगई। दूसरी हानि यह हुई कि इससे सैनिकों को अधिक** सुख मिला। सैनिकों के लिए सुख तथा ऐश्वर्य में दिन विताने का विचार भी हानिकारक होता है। डाकृर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि--"यद्यपि पुराने सेनापतियों ने बहुत कहा, फिर भी उस निवल शासक के उदार विचार का परिपालन करने में शाहो सेना की युद्ध-चमता बनाये रखने की परवाह नहीं की गई।" शाही सेना की युद्ध-चमता और रण-कौशल बहुत घट गया। विशेषतया ऐसे समय मे जब कि साम्राज्य के भङ्ग होने के लक्तण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे श्रीर सब प्रान्तों के हिन्दुओं की शक्ति का पुनरुत्थान हो रहा था, सेना की

<sup>4.</sup> ईप्वरीप्रसादः — मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण. पृष्ठ २७४ ।

निर्वल बनाना, फ़िरोज़ की महान अदूरदेशिता प्रदर्शित करता है। मध्यकाल में साम्राज्य की नींव सैनिक-चमता पर ही स्थित थी। उन दिनों सैनिक-चमता की घटाना, साम्राज्य को नष्ट करने के समान था। इस तरह फ़िरोज़ ने सेना की ऐश्वर्य श्रीर विलास का प्याला पिलाकर भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को नष्ट किया। क्योंकर साम्राज्य के शासक ऐश्वर्य श्रीर विलास के सागर मे ग़ोता लगाकर आत्मघात करते हैं, आरखों देखते वे विष का प्याला पी जाते हैं, इसका इससे अधिक अच्छा उदाहरण कहा मिलेगा।

मुहम्मद की न्याय-प्रियता का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। किन्तु उसकी मृत्यु के अनन्तर उस पद्धित का भी अन्त होगया। पहले न्याय-शासन। शासन में हिन्दुओं तथा मुसलमानों में कोई भेद नहीं माना जाता था; किन्तु धर्मप्रधान शासन में कृाज़ियों का ही वोलवाला था, उनका न्याय पत्तपात-पूर्ण हो गया। न्याय-शासन का अधिकार पुनः प्राप्त करके कृाज़ियों तथा अन्य धर्माधिकारियों ने कुरान के नियमानुसार ही न्याय करना प्रारम्भ कर दिया।

फ़िरोज़ ने एक ऐसा सुधार किया जो मानव-समाज के लिए बहुत वाञ्छनीय था। उस समय तक भारत में भी तत्का-लीन युरोप के समान ही अपराधी से अपराध मंजूर करवाने के लिए उसके साथ बहुत ही भीषण रोमांचकारी अत्याचार किये जाते थे। फ़िरोज़ ने इस प्रथा का अन्त कर दिया। उसने दण्ड देने की भी कई निर्दयतापूर्ण रीतियों को मिटा दिया। डाक्टर ईश्वरीप्रसाद का कथन है कि—"फ़िरोज़ ने इस प्रकार

जो दया दिखाई उसका दुरुपयोग भी हुआ श्रीर कई अपराधी विना दण्ड पाये ही छूट गये।"<sup>१</sup>

फ़िरोज़ ने दासप्रथा को भी बहुत उत्तेजना दी। समय में दासों की संख्या बहुत बढ़ गई। भिन्न भिन्न स्बेदारों तथा भिन्न भिन्न प्रान्तों के शासकों की (क) दास-प्रथा, श्रीर उसके यह श्राज्ञा दी गई थी कि जो कोई दुष्परिणाम । दास उन्हें मिल सके, उसे देहली भेज दें। इन दासों को शाही ख़ज़ाने से वेतन मिलता था, ध्रीर रसके बदले में उनसे काम लिया जाता था। की संख्या बहुत बढ़ गई तेा उनके प्रबन्ध के लिए विशेष विभाग नियत किया गया।

साम्राज्य के भंग होने के भिन्न भिन्न कारणों में से एक कारण फ़िरोज़ की यह दासप्रथा भी है। ये दास भिन्न भिन्न पदों पर नियत किये जाते थे श्रीर बढ़ते बढ़ते कई प्रान्तों के शासक भी बन गये। ये दास प्रायः हिन्दू होते थे जो या ती बलपूर्वक या फुसलाकर मुसलमान बनाये जाते थे। इनकी सहानुभूति हिन्दुओं के साथ ही होती थी। अतः इनका उच पदों पर स्थित होना साम्राज्य की सत्ता की घटाता था। दूसरे इन दासों का साम्राज्य के प्रति कोई भी प्रेम नहीं था। ग्रगर इनका किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी विचार था तो वह केवल फ़िरोज़ के लिए। भ्रतः यह अवश्यम्भावी था कि फिरोज़ की मृत्यु पर ये दास-स्वेदार या दास-कर्मचारी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए या अपनी स्वार्थ-

१. ईश्वरीप्रसाद-मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ

पूर्ति के लिए साम्राज्य को भङ्ग करने में नाम-मात्र को भी न हिचकेंगे। इस प्रकार साम्राज्य के भङ्ग होने का एक श्रीर कारण अनजाने ही पैदा किया गया।

फ़िरोज़ ने ग़रीवों की सुविधा के लिए आधे और पाव जीतल के मूल्य के तावें और चाँदी के मिश्रित सिक्के बन-वाये। फ़िरोज़ के समय में टकसाल का प्रबन्ध बहुत अच्छा नहीं था।

फिरोज़ के सार्वजिनक कार्यों के उद्देश्यों श्रादि का कुछ उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, यहाँ उन कार्यों पर एक

(ह) फ़िरोज़ के सार्व-जनिक कार्य । दृष्टि डालना त्रावश्यक है। फिरोज़ ने गरीव मुसलमानों को सहायता देने का प्रवन्ध किया श्रीर जो मुसलमान कार्य

कर सकते थे, उनसे उचित कार्य भी लिया जाने लगा। दरिद्री मुसलमानों की लड़िकयों के विवाह के लिए भी शाही ख़ज़ाने से सहायता दी जाती थी। दरिद्री मुसलमानों को इस प्रकार बहुत सहायता मिलती थी।

फ़िरोज़ ने एक अस्पताल भी खोला, जहाँ बड़े ही योग्य हकीम काम करते थे तथा रोगियों को मुक् दवा वाँटी जाती थी। जो यात्री दूर देशों से भारत में तीर्थ करने के लिए आते थे, डनकी सुविधा के लिए भी प्रवम्ध किया जाता था।

फिरोज़ के धर्मसम्बन्धी संकीर्ण विचारों का एक नमूना
श्रीर देख लीजिए। उसको सूभी
मुहम्मद की श्रात्मा का
कि जिन जिन पुरुषों को मुहम्मद से
इानि पहुँचो थी, उन्हें उस हानि के बदले
में बहुत कुछ द्रव्य दे-दिला कर उनसे यह लिखना लिया जाय

कि अब स्वर्गीय सम्राट् के प्रति उनका कुछ भी प्रतिपत्त नहीं है। फिरोज़ समभता था कि यों वह मुहम्मद की आत्मा का नरक से उद्धार कर सकेगा। पोपों द्वारा बाँटे जानेवाले Indulgences इंडलजन्सेस तथा फिरोज़-द्वारा प्राप्त इन प्रमाणपत्रों में वहुत कुछ समानता पाई जाती है।

फिरोज़ विद्वानों का भी बहुत आदर करता था। उनकी सहायता भी करता था। विद्याप्रचार के लिए कई एक पाठ-शालाएँ भी खोलीं, नहाँ विद्यार्थी विद्वानो का आदर तथा पढ़ा करते थे। इन पाठशालात्रों में शिचा-प्रचार । पढ़ाने के लिए बड़े वड़े विद्वान नियुक्त थे, जिनमें से कई नाम आज तक प्रख्यात हैं। डाक्टर ईश्वरी-प्रसाद लिखते हैं कि-"अब्राश्चेज के व्याख्यान-भवन तथा वेंक श्रीर केय के विहारों के पाठशालात्रों में पढ़ानेवाले पादरी लेफ्नेंज श्रीर उसके विद्यार्थियों के समान ही इन पाठशालाश्रों में पढ़नेवाले सुसलमान विद्यार्थियों ने ऋपना पूरा समय धार्मिक बातों के अध्ययन में ही विताया। इनका दृष्टिकोण इतना संकीर्ण तथा संकुचित होगया, कि अव वे संकुचित धर्म के पूर्ण संमर्थक होगये।"<sup>१</sup> जो विद्यार्थी इन पाठशालात्रों से पढ़कर निकलते थे वे अपने विषय में पारंगत होते थे, श्रीर यद्यपि उनका दृष्टिकोण संकीर्ण होता था, फिर भी उनकी विद्वत्ता में कोई ग्राशंका नहीं की जा सकतो थी। इन्हीं विद्वानों के द्वारा भारतीय मुसलमानों में धर्मान्धता का प्रचार हुआ श्रीर इन्हीं व्यक्तियों ने उन धार्मिक सिद्धान्तों की जन्म

१. ईश्वरीप्रसादः-मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २८०।

दिया, जिनके अनुसार धार्मिक असहिष्णुता ही इसलाम धर्म का प्रधान अंग समभी जाने लगी।

फिरोज़ भारत के उन प्रारम्भिक सम्राटों में से था, जिनके शासन-काल में धीरे धीरे एक नवीन कला का उद्भव हुआ, श्रीर जो कला मुग़लकाल में जाकर पूर्ण म्वरूप की प्राप्त हुई। फिरोज़ किये गये भवन के समय हिन्दू-मुसलिम शिल्पकला श्राटि। का विकोस हो रहा था श्रीर उसने

उसके इस विकास में बहुत सहायता दो। फिरोज़ ने कई शहर बसाये। जौनपुर, फिरोज़ाबाद, फ़तेहाबाद, श्रादि शहरों का बसानेवाला फिरोज़ हो था। कई एक मसजिदें, भवन, तथा सड़कों पर स्थान स्थान पर सरायें ग्रादि बनायी गयीं। प्रत्येक भवन श्रादि के निर्माण के पहले उसका नकृशा द्वीवान-इ-वज़ारत के महकमे में पेश होता था। श्राधुनिक काल में पुराने खँडहरों की मरम्मत तथा उनको बनाये रखने के लिए जो कार्य लार्ड कर्ज़न ने किया, उसी प्रकार का बहुत कुछ कार्य फिरोज़ ने भी किया। फिरोज ने कई एक पुराने भवने। की मरम्मत करवाई।

फ़िरोज़ ने इस प्रकार साम्राज्य की नीति की वदला।
मुहम्मद तुग़लक़ की उन्नतिशील नीति को धर्मप्रधान शासन-नीति मे परिवर्तित किया। इस परिवर्तन में फ़िरोज़ के प्रसिद्ध विश्वस्त मन्त्री खाँ-इ-जहाँ मक़बूल का भी हाथ था। जब कभी फ़िरोज़ दूर देशों मे जाता था, तब राज्य का सारा कार्य इसी मन्त्री के हाथ में छोड़ जाता था। सन् १३७० ई० में उसकी मृत्यु होगई तो उसके लढ़के को उसके पिता का ख़िताब देकर उसी के पद पर नियुक्त कर दिया।

भ्रपने राज्य-शासन को धर्मप्रधान वनाकर फ़िरोज़ धीरे धीरे मृत्यु की श्रोर भ्रयसर हो रहा था। सारी सत्ता मन्त्री के

हाथ में थो। राज्य-सत्ता के मद से फ़िरोज़ का उन्मत्त होकर मन्त्री इस बात का श्रन्त। प्रयत्न करने लगा कि शाहज़ादे

मुहम्मद को अपनी राह से हटा दे, किन्तु ये सारे प्रयत्न विफल हुए, मन्त्री का पतन हुआ। शाहज़ादा मुहम्मद अव सारे राज्य का कार्य देखने लगा। परन्तु ऐसे सुखपूर्ण स्थान में रह कर वह शाहज़ादा सुख-ऐश्वर्य का लुभानेवाला प्याला पिये विना नहीं रह सका। वह ऐशो-आराम में निमग्न होगया। फिरोज़ अभी तक जीवित था, फिर भी शाहज़ादे के विरुद्ध विद्रोह उठा, गृहयुद्ध आरम्भ होगया। अपने पत्त को शिक्तशाली बनाने के लिए अमीरों ने फिरोज़ को युद्धत्तेत्र पर आने के लिए बाध्य किया, मुहम्मद भाग गया। फिरोज़ ने पुनः राज्यकार्य का भार उठाने का प्रयत्न किया, परन्तु अब बहुत बृद्ध हो गया था, अतः वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता था। अन्त में मुहम्मद ने अपने पौत्र तुगलक शाह-विन फ्तेहल़ा को अपना उत्तराधिकारी बनाया श्रीर सन् १३८८ ई० मे मर गया।

फ़िरोज़ के म्रन्तिम दिनों में साम्राज्य के भङ्ग होने के लक्तण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दक्तिण देशों से प्राप्त तथा संचित धन से ऐश्वर्य-विलास का वह मधुर विष-पान करके कहाँ तक जीवित रहने की म्राशा की

जा सकती थी। मुहम्मद ने अपना सारा जीवन अपनी प्रजा के कार्य में ही बिताया। उसने कभी भी सुख-पूर्वक बैठकर ऐश्वर्य विलास-पूर्ण जीवन बिताने की नहीं सोची। इसी कारण उसका शासन-काल भारत के प्रथम मुख्लिम साम्राज्य का मध्याह था। मुहम्मद के समय में देहली का ख़जाना धन से परिपूर्ण था, किन्तु अब वह समय म्रागया था, जहाँ से दूसरी ब्रीर उतार था। शिखर पर पहुँच कर श्रव शासकों का जीवन विलास के सागर की श्रीर लुढ़कने लगा। फ़िरोज़ ने श्रपना समस्त जीवन विलास की त्रीर फुकाया उसके साथ ही भारतीय मुसलमान भी विलास के गर्त में लुढ़क पड़े। अपने कई सुधारों से फ़िरोज़ ने मुसल्मानों को विलासिता का स्वाद चखा दिया। ऐश्वर्थ की मनोमोहक सुगन्धि से मस्त होकर, वे विलास की अतृप्य पिपासा को बुकाने के लिए सुखसागर की श्रीर दौड़ पड़े और निरन्तर पतित होते गये। फ़िरोज़ के अन्तिम दिनों में ही इस मादकता का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा था। भार-तीय मुसलमानों ने विलासिता मे निमग्न होकर आत्मघात किया। वे मृतप्राय होगये। उनका वह तेज जिसे अपनी प्राचीन सभ्यता से सुशोभित वॉके वीर राजपूत भी नहीं सह सके थे, अब नष्ट हे। गया था। उनका वह कठार जीवन जो प्रत्येक जाति को जीवित रखता है, जो प्रत्येक जाति को उत्थान की ग्रीर बढ़ने की प्रीत्साहित करता है, ग्रव नहीं रहा। भारत के सुरम्य, धनधान्यपूर्ण मैदानों के वे शासक बने बैठे थे, उन्हें सूभो कि इनका पूर्ण उपभोग करें। उन्होंने उप-भाग किया, अपनी सुखलिप्सा की पूर्णरूप से तप्त करने का

प्रयत्न किया। उन्हें प्रतीत हुआ कि वे बहुत कुछ सुख प्राप्त कर चुके थे। परन्तु ग्राह! ग्रवनी सुखिलप्सा की शान्त करने में उन्हें अपना मनुष्यत्व, अपना जीवनसार, देना पड़ा। कितना महँगा सौदा था। फिरोज़ के शासनकाल के अन्त होने के साथ हो सहसा मुसलमानों की शक्ति कपूर की नाईं न जाने क्योंकर अदृष्ट रीति से नष्ट हो गई। वे हो मुसलमान, जिन्होंने सुदूर दिचाण तक देहली के साम्राज्य की पताका को फहराया था, अब देहली के आसपास के प्रान्तीय विद्रोहों तक को दबाने में असमर्थ होगये। तैमूर-लंग भारत पर चढ़ आया, उसकी सेना के सम्मुख भारतीय मुक्तिम साम्राज्य नत-मस्तक होगया । तैमूर की सेना का सामना करने के लिए देहली की सेना गई, किन्तु भेड़-बकरी के सुण्ड की तरह उसका संहार हुआ। मुस्तिम साम्राज्य की लज्जा रखने को, यह बताने के लिए कि ये भारतीय मुस्लिम उन्हीं महान् वीरों के सच्चे वंशज हैं, कोई भी न मिला। अपनी रुधिर-पिपासा शान्त करने के लिए मङ्गोलों को देहली मे अच्छा अवसर मिला। दिल्ली की निस्सहाय प्रजा को बचाने के लिए कोई भी खड़ा न हुआ। कितना भोषण पतन था, कितना घृणापूर्ण दृश्य था। सारे भारत पर राज्य करनेवाले, अपनी वीरता की धाक वैठानेवाले, सारे मुस्लिम संसार से अपनी विद्वत्ता का लोहा कृवूल करवानेवालं वीर विद्वान सम्राटों के वंशजें। की यह दशा ! इस दशा को देखकर किस मानव-हृदय में **उथल-पुथल न मचेगी १ कौन ऐसा पुरुष ∙होगा जेा इन** कायर निकम्मे वंशजों पर न शूकेगा ?

परन्तु इस पतन का कारण क्या था? वह कीन सा कारण या जिसके फलस्वरूप एकाएक ऐसा भीषण पतन हुत्रा ? क्योंकर एक पुरुष के मरते ही जीवित साम्राज्य मृत होगया ? इतिहासकार इस भीषण पतन के कई एक कारण बताते हैं, परन्तु हमें इसका एक ही महान कारण दीख पड़ता है; वह है—विलासपूर्ण जीवन! फ़िरोज़ ने ऋपने शासन-काल में मुसलमानों को ऐश्वर्य का प्याला पिलाकर उनसे **आ्रात्मघात करवाया । मुसलमानों ने आ्रात्मघात किया श्रीर** इसी कारण साम्राज्य का पतन हुन्रा। जिस कारण से संसार के प्रायः सब साम्राज्य नष्ट हुए, जिस एक कारण से संसार के इस रंगमंच पर से कई एक जातियों का अस्तित्व तक सर्वदा के लिए मिट गया, जिस मार्ग की श्रोर श्रयसर होकर कई एक राष्ट्रों का पतन हुत्रा, उसी कारण से भारत का प्रथम मुस्लिम साम्राज्य भी भंग हुआ। वह कारण था—मुसलमानों का ऐश्वर्य-विलास में निमन्न रहना। स्रौर इस पतन के लिए कौन उत्तरदायी है ? इस पतन के लिए हम किसे दोषी बता सकते हैं ? केवल एक पुरुष ही इस पाप का भागी था-फिरोज़ तुग़लक़। उसके शासनकाल का वीजमन्त्र था-ग्रकर्मण्यता। इस ग्रकर्मण्यता ने भारतीय मुसलमानें को निस्तेज कर दिया। फ़िरोज़ के साथ ही साथ वे धर्मा-धिकारी भी साम्राज्य के पतन के पाप के भागी हैं, जिन्होंने मुहम्मद की उद्योग-पूर्ण नीति को नष्ट किया। यह है भारत के प्रथम मुस्लिम साम्राज्य के धीरे धीरे नष्ट होने का विवर्ण। **ग्रात्मघात करके मुसलमानों ने साम्रा**ज्य को भी नष्ट किया। साम्राज्य का पूर्ण पतन हुन्रा । पुनः साम्राज्य को स्थापित

करने के लिए प्रयत्न किये गये; किन्तु एक मृतप्राय जाति से ऐसा महान कार्य होना एक असम्भव बात थी; उनके उद्योग विफल हुए। और जब तक जीवित जातियों में पुन: नव-जीवन का संचार नहीं हुआ, उन जीवित जातियों में जब तक पुन: स्फूर्ति प्राप्त नहीं हुई वहाँ तक द्वितीय मुस्लिम साम्राज्य को स्थापना करना असम्भव हो गया। सन १५२६ ई० में जब मुगलों का आक्रमण हुआ, और मध्यएशिया के उन उद्योग-पूर्ण देशों से वे नवजीवन का अंकुर लाये, तभी भारत के मुस्लिम साम्राज्य में नवजीवन आया।

## <sub>६.</sub> लोदी सुलतान ।

## लोदी सुलतान—मृतप्राय जाति के निष्फल प्रयत्न—पूर्व मध्य-कालीन मुस्लिम बादशाहत की श्रन्तिम ज्योति श्रीर उसका श्रन्त ।

फ़िरोज़ तुग्लक की मृत्यु के अनन्तर जड़-कटे हुए वृत्त के समान साम्राज्य गिर पड़ा। अन्तिम बन्धन जो साम्राज्य की वाँधे हुए थे वे कट गये और अब देहली-साम्राज्य की साम्राज्य का कोई अवलम्ब न रहा। अवस्था १३८८- उसका भविष्य निश्चित था। फ़िरोज़

कर दी थीं, अतएव साम्राज्य तैमूर के आक्रमणरूपी भोंके को नहीं सह सका। साम्राज्य के दुकड़े दुकड़े होगये; सारा देश भिन्न भिन्न स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त हो गया।

की नीति ने साम्राज्य की जड़ें ढीली

फ़िरोज़ की मृत्यु के साथ ही तुग़लक, वंश का अन्त नहीं हुआ; उसी घराने के कुछ और पुरुष भी सम्राट् के पद पर आरुढ़ हुए, परन्तु वे नाम-मात्र के सम्राट् थे। यद्यपि ये महान् महन्मद के उत्तराधिकारी बनकर उसी सिंहासन पर बैठते थे, किन्तु उस महान् सम्राट् के पांडित्य, उसकी राजनीतिज्ञता, उसका चातुर्य, युद्ध-दत्तता, आदि बार्तों का एक दशांश भी उनमें नहीं पाया जाता। डाक्टर ईश्वरीप्रसाद

लिखते हैं कि-" यह एक विचित्र बात है कि फ़िरोज़ तुगुलक की मृत्यु के अनन्तर कोई अच्छा योग्य सम्राट् देहली के सिंहासन पर आरुढ़ न हुआ। ऐसा जान पड़ता है कि अज्ञातरूपेण चीण होते होते अव राजघराने में बुद्धि, सचरि-त्रता त्रादि गुण पूर्णतया नष्ट होगये थे।" तत्कालीन राज-नैतिक परिस्थिति भी बहुत विकट हो गई थी। एक पतनान्मुख साम्राज्य को पतन के भीषण गह्नर से बचाना एक साधारण व्यक्ति के लिए ग्रसम्भव वात थी। दिल्ली के सिंहासन पर अपने अपने दल के सम्राट् को आरुढ़ करने के लिए भिन्न भिन्न दल या भिन्न भिन्न प्रान्तों के सूबेदार परस्पर युद्ध करने लगे। एक वार तो यहाँ तक हालत विगड़ी कि एक ही देहली में, कुछ ही दूरी पर, दो भिन्न भिन्न स्थानें। में दो भिन्न भिन्न सम्राट् शासन कर रहे थे। स्वार्थ-सिद्धि करना ही प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य था। पारस्परिक युद्ध का दावानल जल उठा। साम्राज्य का अन्त होगया। स्रौर विशेषतया तैमूर के लौट जाने पर सब जगह ऐसी अशान्ति तथा गड़बड़ी मची कि "देहली तथा त्रास-पास के प्रान्तों में इसी कारण सारी शासन-पद्धति जड़वत हो गई"। सारा सामा-जिक जीवन भग्न होगया। इस अशान्ति की मिटाना, सामाजिक जीवन की भन्न इमारत की पुन: निर्माण करना, पुन: देहली के अप्राधिपत्य की सर्वत्र स्थापित करके शासन की सुसंगठित करना श्रीर स्वार्थ-सिद्धि पर तुले हुए श्रमीरों

१. ईरवरीप्रसाद—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४१२।

२. ईश्वरीप्रसाद-मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ३००।

मुस्तिम बादशाहत की अन्तिम ज्योति श्रीर उसका अन्त २७१ को दबाना, उन अशक्त, अयोग्य सम्राटों के लिए कठिन ही नहीं असम्भव था।

जब सय्यदों ने देहली का सिंहासन छीन लिया श्रीर तैमूर के नाम से शासन करने लगे, तब उनके सम्मुख ऐसे

सय्यद्-सुलतान । १४१४-१४४० कित प्रश्न समुपस्थित हुए श्रीर उस समय देहली की राजनैतिक त्र्यवस्था ऐसी विगडी हुई थी कि शायद ही

भारत के किसी दूसरे सम्राट्या शासक की ऐसी परिस्थित तथा ऐसी विकट समस्यात्रों का सामना करना पड़ा हो। कार्य बहुत ही कठिन था, प्रश्न असाध्य के समान थे श्रीर उन्हें सुलभाने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना था। फ़िरोज़ तुग्लक़-द्वारा प्रारम्भ की गई कई एक हानिकारक संस्थाओं की जड़ ऐसी गहरी जमी थी कि उनको उखाड़ना कठिन था। स्रतः सय्यद शासकों के लिए, सारे भारत पर शासन करना तो दूर रहा, देहली तथा आस-पास के प्रदेश की छोटी सी सल्तनत का भी शासन करना एक कठिन समस्या होगई। भिन्न भिन्न सूबेदार, हिन्दू राजा, तुर्क-वचा मेवाती त्रादि के विद्रोहों का एक ऐसा ताँता बँधा कि ज्यों ही सल्तनत के एक भाग में शान्ति स्थापित होती त्यों ही दूसरी श्रोर विद्रोह उठ खड़ा होता। ३६ वर्ष तक इस घराने ने शासन किया, किन्तु इस काल में ये विद्रोहों की ही दबाते उन्हें कभी भी इस बात के लिए समय न मिला कि इन विद्रोहों को पूर्णतया दबा कर, सल्तनत मे पूर्ण शान्ति स्थापित करके, शासन को सुदृढ़ श्रीर सुसंगठित करें। इसी कारण यह पढ़ कर कि बहलोल लोदी के आमन्त्रण भेजने

पर भी ऋन्तिम सय्यद सुलतान ने राज्यभार ग्रंगीकार नहीं किया, हमें कुछ भी श्राश्चर्य नहीं होता है।

बहलोल लोदी ने अलाउदीन सय्यद की गदी से उतार दिया, वह स्वयं सम्राट् बन वैठा। उस समय उसे इस बात का विचार नहीं आया कि राज्यभार लोदियों का श्रागमन। को ग्रंगीकार करके वह ग्रपने वंश को अन्त का भी आह्वान कर रहा है। सय्यदों के प्रयत्न विफल हुए थे, श्रतः भारत श्रीर देहली की सल्तनत की दशा अधिक ख़राब तथा राजनैतिक समस्याएँ अधिक कठिन होगई । इन्हें सुल्भाना असम्भव सा हो रहा था। अतः जब लोदियों ने देहली के सिंहासन की अपनाया, तो भारत एक निष्पच दर्शक की तरह उनकी कार्यवाही की देखने लगा। यदि वे सफल हुए ते। भारत उन्हें भ्रपना उद्धा-रक समभ करके, उनका आदर करेगा। यदि कहीं वे अस-फल हुए ते। उनके ही नहीं उस सल्तनत के भी भाग्य का अन्त होना सम्भव होगा। शासकों की नीति की सफलता या विफ-लता पर साम्राज्य का, तथा उस घराने का भाग्य निर्भर था।

त्रतः जब सन् १४५० ई० में बहलोल ने देहली की सल्तनत को यहण किया ते। उसने अपने वंश के भी जीवन-मरण का सौदा किया। बाज़ी बिछ चुकी थी, पासा फेंका जा चुका था, यह बाज़ी किधर जावेगी, यह ही देखना चाहिए। किन्तु जब यह खेल प्रारम्भ हुआ, उस समय यह सम्भव था कि यदि लोदी सुलतान ठोक तरह से, विचार-पूर्वक खेलेंगे तो वे जीत जावेंगे, किन्तु क्या वे विचारपूर्वक खेलेंगे ?

मुस्लिम बादशाहत की अन्तिम ज्योति श्रीर उसका अन्त २७३

सन् १४५० ई० में भारत की क्या दशा थी, इसे जाने बिना लोदियों के सम्मुख आये हुए प्रश्नों को महत्ता तथा उनके

सन् १४४० ई० में भारत की दशा। काठिन्य को समभाना सरल नहीं है। सारा भारत भिन्न भिन्न राज्यों में विभक्त

था। उत्तर में काशमीर स्वतन्त्र था, पूर्व में जीनपुर ध्रीर वंगाल, दिचण में बहमनी-साम्राज्य, गुजरात, मालवा श्रीर खानदेश के स्वतन्त्र राज्य स्थित थे। इन दिनों विजयनगर का स्वतन्त्र राज्य भी पूर्णतया स्थापित हो चुका था। गोंड़वाने में कई स्वाधीन हिन्दू राजा राज्य करते थे, ध्रीर राजस्थान के राजपूत नरेश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। देहली सल्तनत भी भिन्न भिन्न जागीरों में विभक्त थी। पंजाब के सूबे, लाहौर आदि से लेकर पानीपत तक, वहलोल लोदी के अधिकार मे थे। महरौली तथा देहली के आसपास का देश अहमदख़ाँ मेवाती के हाथ में था। दोत्राव में भी भित्र भित्र सूबे थे जो पूर्णतया स्वाधीन थे। कुतुबख़ाँ के अधिकार में रेवाड़ी, चन्दवार, इटावा श्रीर ईस्वीख़ाँ तुर्क के पास केलि, जलाली, श्रीर जलेसर थे। बयाना दाउदख़ौँ तथा एक हिन्दू-राजा के बीच में बँटा हुन्रा था। राजा प्रतापसिंह पटौली ग्रीर कम्पिला पर अधिकार जमाये बैठा था।<sup>१</sup> स्रगर सच पूछा जाय ते। सन १३८८ ई० में ग्रीर विशेषतया सन् १३-६८ ई० में साम्राज्य नाम-मात्र की रह गया था। बंगाल ग्रादि राज्य पूर्णतया स्वतन्त्र हो गये थे, वे न तो देहली की अधीनता स्वीकार करते थे, श्रीर न

१. ईश्वरीव्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, प्रष्ट ४२६.।

देहली के मामलों में ही इस्तचेप करते थे। दूसरे स्वतन्त्र सूबों श्रीर स्वतन्त्र राज्यों में भिन्नता केवल यही थी कि ये सूवे नाम-मात्र को हो देहली सल्तनत के अन्तर्गत थे, श्रीर वहाँ के सूबे-दार जब समय पाते तो देहली की राजनैतिक वातों में हस्त-चोप भी करते थे। "सटयदों ने साम्राज्य की सत्ता की पुनः स्थापित करने के लिए जो -प्रयत्न किये वे उनको शक्ति से वाहर थे। सारे देश की आर्थिक अवस्था विगड़ रही थी। तैमूर के ब्राक्रमण से समस्त भारत के श्रीर विशेषतया उत्तरी भारत के ग्रार्थिक जीवन को वड़ा धका लगा। ग्रशान्ति तथा अराजकता के कारण देश की समृद्धि का अन्त हो गया।" व्यापार श्रीर कृषि का भी कुछ काल के लिए अन्त हो गया। मुस्लिम साम्राज्य की निर्वलता से हिन्दुम्रों ने लाभ उठाया। चौदहवीं शवाब्दी में कुछ काल के लिए भक्ति-मार्गगामियों ने हिन्दूधर्म में नवजीवन का संचार किया। राजपूत नरेश भी अवसर देख कर अपनी शक्ति बढ़ाने लगे।

श्रतः बहलोल ने जब सिंहासन ग्रहण किया उस समय उसके सम्मुख पाँच प्रश्न उपस्थित लोदियों के सम्मुख पाँच हुए । उसके उत्तराधिकारियों की राजनैतिक प्रश्न । भी इन्हीं पाँच प्रश्नों का सामना

## करना पड़ा।

पहला प्रश्न साम्राज्य के शासन का था। तैमूर के समय से ही शासनपद्धित पूर्णतया भंग होगई थी। शासन केवल नाम-मात्र को चल रहा था। अतः आवश्यकता इस बात की थी कि शासन की पुनः स्थापित करके उसे सुदृढ़ तथा सुसंगठित मुक्तिम बादशाहत की अन्तिम ज्योति श्रीर उसका अन्त २७५ बनाया जावे। केन्द्रीय शासन का दबदबा सर्वत्र प्रतीत हो। सारे देश में एक ही शासक की आज्ञा सर्वीपरि हो। सल्तनत के भिन्न भिन्न सूर्वों को देहली-सम्राट् के शासन के अन्तर्गत लाया जावे। सूर्वेदार भी देहली के सम्राट् के प्रतिनिधि-मात्र हों, श्रीर देहली की दी गई आज्ञाओं का अत्तरशः पालन किया जावे।

दूसरा प्रश्न देश में शान्ति स्थापित करने का था। देहली के छोटे से साम्राज्य में भी अराजकता छाई हुई थी। "गुलाबी युद्ध" के पहले जिस प्रकार इँगलेंड के अमीर आपस में लड़ा करते थे, उसी प्रकार यहाँ भी भिन्न भिन्न अमीरों में परस्पर युद्ध चला करता था। उनके लिए यह युद्ध खेल-मात्र था। इँगलेंड के अमीरों के समान ही इस समय भारत में भी अमीर ही शान्ति के विघातक थे। यदि शासक अमीरों को दबाने का प्रयत्न करते तो देश सम्राटों की सहायता अवश्य करता, क्योंकि उन्हें दबाये बिना चिरवांछित शान्ति तथा सुशासन ठीक तरह से स्थापित नहीं किये जा सकते थे। किन्तु अमीरों को दबाने का प्रयत्न करना सोते हुए शेर को छेड़ने के समान था।

तीसरे, साम्राज्य के लिए उन प्रदेशों की जीतना था, जो अराजकता के काल में स्वतन्त्र होगये थे। जौनपुर के समान समीप के राज्यों की जीत कर साम्राज्य में मिलाना कठिन नहीं था। इस प्रकार साम्राज्य की पुनः जीवित करने का प्रयत्न किया जा सकता था।

चौथा प्रश्न भारतं/को नैतिक, ग्रार्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने का था। तैमूर के ग्राक्रमण तथा अराजकता के फलस्वरूप प्राचीन पद्धति नष्ट हो। गई थी, श्रीर ये समस्याएँ उठ खड़ी हुई थीं। इन समस्याओं की हल करना अत्यावश्यक था।

पाँचवाँ ग्रौर ग्रन्तिम किन्तु सवसे महत्त्व का प्रश्न साम्राज्य की नीति को निर्धारित करना था। साम्राज्य की नष्ट हुए ग्रर्धशताव्दी से ग्रिधिक समय वीत चुका था। राजनैतिक ग्रवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन होगया था। हिन्दुग्रो की राजनैतिक ग्रवस्था ग्रिधिक सुदृढ़ तथा शक्तिशाली होगई थी। पुनः फिरोज़ की धर्मप्रधान नीति के भीषण परिणाम भी ग्रॉखें खेलकर देखनेवालों को स्पष्टतया दिखाई दे रहे थे। राजनैतिक नीति से भी साम्राज्य की धार्मिक नीति पर साम्राज्य का भविष्य ग्रिधिक निर्भर था। नीति को निर्धारित करने मे शासकों को ग्रतीव चातुर्य, कौशल तथा राजनीतिज्ञता का परिचय देना था।

उस अराजकतापूर्ण काल में लोदियों को ये कठिन प्रश्न हल करने थे। इस बीहड़ वन में से उन्हें अपनी राह हूँड़ निकालनी

लोदी सम्राट् कीन कौन सी ग़लतियाँ कर सकते थे ? थी। यदि लोदी सम्राट्ठीक राह को लग जाते तो वे सरलतापूर्वक सीधे पार हो जाते। किन्तु उस वन में कई कठिनाइयाँ थीं, कई ऐसे गड्डे थे

कि जिनमें गिर पड़ने से लोदी-वंश का ही नहीं साम्राज्य का भी अन्त होना अवश्यम्भावी था।

प्रथम तो यह सम्भव था कि कहीं ये शासक असिहब्णुता-पूर्ण नीति अंगीकार न कर लें। फ़िरोज़ की धार्मिक कट्टरता-पूर्ण नीति के फलस्वरूप हिन्दुओं के हृदयों में मुसलमानों के मुस्लिम बादशाहत की अन्तिम ज्योति श्रीर उसका अन्त २०७ प्रित ह्रेष तथा रोष उत्पन्न होगया था। वे मुसलमानों की अधीनता का विरोध करने को तैयार थे। विशेषतया अराजकता के काल में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अतः यदि लोदियों ने धार्मिक असिहष्णुता की नोति अंगीकार कर ली तो हिन्दुओं का विरोध होना अवश्यन्भावी है। हिन्दू असन्तुष्ट ही नहीं होंगे किन्तु साम्राज्य को मिटाने के लिए उतारू हो जावेंगे। यह एक ही त्रुटि साम्राज्य को तथा लोदी-वंश को नाश करने के लिए पर्याप्त थी।

दूसरी गृलती जो लोदी सम्राट् कर सकते थे वह यह थी कि वे साम्राज्य-शासन को सुदृढ़ करने की ग्रेगर विशेष ध्यान न देते। जिससे वे प्रजा के हृदय में श्रद्धा का भाव पैदा नहीं कर सकते ग्रीर उनकी सत्ता को नींव जमना कठिन हो जाती। सुदृढ़ शासन की स्थापना करना ग्रत्यावश्यक था। शासन को सुसंगठित करने पर हो यह सम्भव था कि ये शासक बाह्य ग्राक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना कर सकोंगे। यदि शासन की सत्ता भिन्न भिन्न सूबेदारों के हाथ में बँटी रही तो ज्यों ही एकाध भोंका ग्रावेगा, साम्राज्य के भड़्न होने में तथा इस प्रकार एकबारगी सारे साम्राज्य का बाह्य ग्राक्रमण-कारियों के हाथ में चले जाने में ग्रिधक कठिनाई नहीं होगी।

तीसरी गृलती जो लोदी सुलतान कर सकते थे वह अपने अमीरों को न दवाने की। अराजकता के काल में सम्राट् के प्रति आदर घट गया था, अब सम्राट् केवल शक्तिशाली सूबे-दार या शक्तिशाली सेनापित के हाथ की कठपुतली-मात्र रह

गया था। अतः यदि सम्राटों ने अमीरों को दवाने का प्रयत्न न किया था वे यदि अपने इस प्रयस्न में विफल हुए ते। यह अवश्यम्भावी था कि साम्राज्य का शासन जागीरप्रधान है। जावेगा, और फिर साम्राज्य का भविष्य सम्राट् के हाथ में न रहकर अमीरों के हाथ में चला जावेगा। तब अमीर ही साम्राज्य के भाग्य के विधाता है। जावेंगे। बन्धनरहित होने की अमीरों की प्रवृत्ति यदि दबाई न गई तो, या ते। उनकी शक्ति के सम्मुख सम्राट् को अपना सिर सुकाना पड़ेगा, और साम्राज्य भिन्न भिन्न जागीरों में विभक्त है। जावेगा, या वे उद्दाम अमीर साम्राज्य को ही नष्ट कर देंगे। स्वार्थसिद्धि करने के समय प्रायः मनुष्य इस बात के। भूल जाते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए साम्राज्य की बलि दे देना बहुत नीच कार्य है, किन्तु स्वार्थ से अन्धा पुरुष ऐसा नीच कार्य करने से भी नहीं हिचकेगा।

लोदियों के सम्मुख जो प्रश्न उपस्थित हुए उसी प्रकार के प्रश्नों का इँगलैण्ड मे ट्यूडरों को भी सामना करना पड़ा

कोदियों की श्रदूरदर्शिता। था। किन्तु जहाँ ट्यूडर सफल हुए, वहीं लोदी विफल हुए। परिणाम की इस भिन्नता का कारण एक ही

था। जहाँ ट्यूडरों ने, इँगलैण्ड की दशा पर पूर्णरूप से विचार करके, तत्कालीन परिस्थिति का पूर्ण अध्ययन करने के अनन्तर ही, अपना कार्यक्रम निश्चित किया, वहीं उसके विपरीत लीदियों ने भारत की तत्कालीन दशा पर कुछ भी विचार न किया। उन्होंने इस बात की ख्रीर कुछ भी ध्यान न दिया कि तत्कालीन परिस्थिति की सुधारने के लिए उन्हें

मुस्लिम बादशाहत की अन्तिम ज्योति श्रीर उसका अन्त २७६ कीन सी नीति अङ्गीकार करनी चाहिए थी। उनका कार्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रश्न की श्रीर लोदियों ने दृष्टि भी न डाली। अपनी प्रारम्भिक विजयों से उन्मत्त होकर लोदी इस बात को नहीं जान सके कि उनकी सत्ता कितनी खोखली थी। उन्हें ठीक राह न सूभी, अतः वे गहरे गड्ढों में गिर पड़े श्रीर विकराल काल उन्हें निगल गया। जिस स्थान को लोदी रिक्त करनेवाले थे, उसे पूर्ण करने के लिए दूर देशों से मुगल अनजाने खिँचे चले श्राये।

त्रव हम प्रत्येक शासक की नीति, उसके कार्य तथा शासन के परिणामों पर विचार करेंगे।

बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की। वह एक सिपाही था, अपने जीवन में वह सेना का सेनापति-मात्र

रहा था। यद्यपि वह धार्मिक,

वहलोल लोदी
न्यायप्रिय तथा दानी था, किन्तु स्वार्थ

के लिए नीच से नीच कार्य करने से

भी नहीं हिचकता था। जिस हामिदलाँ वज़ीर ने उसे देहली के सिंहासन पर बिठाया, उसे ही बहलोल ने अपने शासनकाल के प्रारम्भ में ही दगा देकर मार डाला।

बहलील के शासन की सब घटनाओं पर निष्पत्त-रूपेण विचार करने पर भी हम डाक्टर ईश्वरीप्रसाद के निम्निलिखित कथन से बिलकुल ही सहसत नहीं होते हैं। डाक्टर ईश्वरीप्रसाद का मत है कि—"बहलोल ने.....देहली की बादशाहत के घटते हुए प्रभाव की पुनः बढ़ाया था, अतः बहलील की इतिहास में उच्च स्थान दिया जाना चाहिए"

१ ईश्वरीप्रसाद—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४३४।

बह्तोल ने अपने सारे शासनकाल में केवल दो ही कार्य करने का प्रयत्न किया । प्रथम ते। निरन्तर युद्ध करके श्रीर कई बार वेइमानी भी करके अन्त में जैनिपुर के राज्य को जीत लिया। दूसरे उसने साम्राज्य में श्रपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया।

यदि पहिलों कार्य पर विचार किया जावे, तो यह स्पष्ट है कि बहलोल ने जौनपुर जीत कर भी उसे नहीं जीता। उसने जीनपुर को जीत कर अपने जौनपुर-विजय। साम्राज्य मे मिला लिया, वहाँ को शासक हुसैनशाह को निकाल बाहर किया, किन्तु इसने जौनपुर-प्रान्त का ठीक ठीक प्रवन्ध न किया। फिरोज़ द्वारा प्रचलित जागीर-प्रथा ने भारतीय शासन-पद्धति में ऐसी गहरी नींव जमा लो थी कि सल्तनत के सद्यः जीते हुए प्रान्तों के शासन की इसके अतिरिक्त कोई दूसरी पद्धति नहीं दिखाई दी । बहलोल ने हुसैनशाह को निकाल बाहर किया, किन्तु उसके स्थान पर उसने एक दूसरे शासक को, जो नाम-मात्र को देहली-सम्राट के अधीन था, नियत किया। बह्लोल को मालूम था कि अफ्गान अमीरों के हृदय में उसके प्रति विरोध का भाव भरा हुआ है, किन्तु जौनपुर को किसी के भी अधीन किये बिना शासन-प्रबन्ध होना कठिन था । इसी कारण उसने जीनपुर को अपने बड़े लड़के वरवकशाह के अधिकार में दे दिया।

जौनपुर के शासन की यह व्यवस्था करना, बहलोल की प्रथम महान गुलती थी। राजनैतिक दृष्टि से यदि देखा जावे तो यह स्पष्ट है कि सन् १५२६ ई० में साम्राज्य के पतन मुस्लिम बादशाहत की अन्तिम ज्योति श्रीर उसका अन्त २८१ का एक परोच्च कारण जौनपुर की यह शासन-व्यवस्था मी थी। इस प्रबन्ध के कारण ही सिकन्दर के शासनकाल का बहुत कुछ समय जौनपुर के साथ युद्ध करने में बीता। पुन: जब जौनपुर, साम्राज्य का एक अविकल भाग नहीं वन सका, श्रीर केवल एक भिन्न भाग ही रहा, तब वहाँ के शासकों को या तो स्वतन्त्र बनने की सूभी या उन्हें स्वतन्त्र होने के लिए उकसाया गया। जौनपुर के इन अर्धस्वतन्त्र शासकों के साथ लड़ने में ही लोदी-वंश के आगामी सम्राटों की बहुत कुछ शक्ति तथा समय व्यथ नष्ट हुए। उनके शासनकाल का बहुत कुछ समय इस भगड़े में ही बीतता था, जिससे वे शासन की अन्य अधिक महक्त्व की बातों की श्रोर ध्यान नहीं दे सके।

बहलोल ने साम्राज्य में शान्ति स्थापित करने तथा शासन के लिए जो प्रयत्न किये उन पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि उसने समय पर काम चलाने के शान्ति-स्थापना के तथा लिए कुछ व्यवस्था-मात्र कर दी। के प्रयत्न। साम्राज्य की चिरशान्ति बनी रहे श्रीर शासक को सत्ता की अवहेलना न की जावे, इसके लिए उसने कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं किया। शासन को सुदृढ़ बनाने के प्रश्न की श्रीर तो बहलोल ने ध्यान भी न दिया।

बहुलोल की भ्रन्तिम गृलती यह हुई कि सिंहासनारूढ़ होने पर उसने भ्रपना मान बढ़ाने तथा भ्रमीरों के प्रति उसका भ्रपने उच्च पद का प्रभाव दिखाने के बर्ताव। लिए कोई भी प्रयत्न न किया। सम्राट् के पद पर भ्रारूढ़ होकर भी वह भ्रपने पुराने साथियों

श्रीर सेनापतियों आदि पर शासन न कर सका। अन्य ग्रमीरों भ्रीर सैनिकों के साथ वह भाइयों का सा वर्त्ताव करता था। राजसभा में भी वह कभी भी तख्त पर नहीं वैठता था, श्रीर न ग्रमीरों को ख़ड़ा रहना पड़ता था। सम्राटों के प्रति पहले ही आदर घट गया था, अब उनकी कोई भी परवाह नहीं करता था। वहलोल जव कभी ऋपने सरदारों के पास फ़रमान भेजता था तो "मसनद अली" करके उनका सम्बोधन करता था, और जब कभी वे वहलोल से रुष्ट हो जाते, तो वह-लोल उन्हें प्रसन्न करने के लिए भरसक प्रयत्न करता था। कई बार वह उनके घर पर जाता और रुष्ट अमीर के सम्मुख **अपनी तलवार निकालकर रख देता और कहता—''यदि तुम्हारे** विचारानुसार मैं अपने वर्तमान पद के लिए अयोग्य हूँ तो किसो दूसरे योग्य व्यक्ति को मेरे पद पर नियुक्त कर दो, श्रौर मुभे मेरे ही-योग्य कोई दूसरा स्थान प्रदान कर दो।" इस प्रकार बह-लोल ने अभीरों के बढ़ते हुए उद्धतपन को बढ़ाया। उसने इस बात का कोई भी प्रयत्न नहीं किया कि किसी प्रकार इस उद्धतपन को रोका जावे।

साम्राज्य के हित की दृष्टि से तो बहलोल की नीति विफल ही नहीं हुई, किन्तु पूर्णरूप से घातक हुई। उसने अपने घराने की स्थापना को किन्तु उसके सम्राट्" समाय ही साथ उसके नष्ट होने की भी आयोजना कर दी। शासक की हैसियत से तो बहलोल "एक विफल सम्राट्" था, और इसी

१. ईलियट श्रीर डासनः—हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, खण्ड ४, पृष्ठ ४३६-७

मुस्लिम बादशाहत की अन्तिम ज्ये।ति श्रीर उसका श्रन्त २८३ कारण हमारे विचारानुसार उसे इतिहास में उच्च स्थान नहीं दिया जा सकता है।

श्रगर हम एक मनुष्य की हैसियत से बहलोल के जीवन पर दृष्टि. डालें ते। हमें उसमें कई गुण दिखाई पहेंगे। वह नम्र था, दानी था, न्यायप्रिय था, श्रीर गर्व तो नाम-मात्र को भी उसमें नहीं पाया जाता था। वह बीर योद्धा था, श्रीर निर्भयता-पूर्वक युद्ध करता था। यदि सम्राट् न होकर वह किसी सम्राट् का सेनापित होता तो वह अधिक सफल होता, श्रीर इति-हास में उसे श्रधिक उच्च स्थान दिया जाता।

बहलोल की शासन-नीति का क्या परिणाम हुत्रा १ जिस समय बहलोल ने सन् १४८८ ई० में इहलोक की त्याग करके

बहलोल की शासन-नीति

परलोक की यात्रा की, उस समय साम्राज्य की क्या दशा थी ? प्रथम तो जैनपुर जीत लिया गंया था, किन्तु

वह अब भी देहली का एक अर्धस्वतन्त्र सूबा-मात्र था। जीन-पुर का पुराना सुलतान हुसैनशाह अभी तक वंगाल में पुन: राज्य-प्राप्ति के सुअवसर की ताक मे बैठा था। दूसरे, सल्तनत की दशा वही थी जो सन् १४५० ई० में थी। सारा देश अब भी भिन्न भिन्न जागीरों में विभक्त था। भिन्न भिन्न प्रान्तों के सूबेदार नाम-मात्र की देहली के सम्राट् के अधीन थे। तीसरे, अभीर अधिक विद्रोही तथा उन्मत्त होगये थे। बहलील ने अपने बर्ताव से उन्हें अधिक ढीठ बना दिया था। वे सम्राट्-रूपी बन्धन की तोड़ डालने की उत्सुक हो रहे थे। भविष्य में उनकी दबाना अधिक कठिन हो गया था। बहलोल ने इन कठिन प्रश्नों की सुल्काने में राजनीतिज्ञता का पूर्ण अभाव प्रदर्शित किया, और उन प्रश्नों की अधिक उल्का दिया।

सन् १४८८ ई० मे वहलेाल के मरने पर उसका दूसरा पुत्र सिकन्दर सिंहासनारूढ़ हुआ। जीनपुर का प्रश्न ही पहले

सिकन्दर लोदी (१४८८-१४१८) जीनपुर का प्रश्न ।

पहल उठा, श्रीर उसी को सुलभाने में सिकन्दर के शासन-काल के प्रारम्भिक सात वर्ष बीते। वरवकशाह ने श्रपने को जौनपुर का स्वतन्त्र वादशाह घोषित

किया। सिकन्दर ने बरवक के मन्त्री कालापहाड़ को अपनी श्रीर मिला लिया श्रीर बरबक की हराया। तब तो वरबक ने सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली। और सिकन्दर ने बरबक ही को जौनपुर का सूबेदार नियत किया। जौनपुर साम्राज्य के विद्रोहियों का ऋड्डा बन गया था। जौनपुर के ज़मींदारों ने विद्रोह किया श्रीर वरवक आग खड़ा हुआ। सिकन्दर बरबक की अयोग्यता पर चिढ़ गया, श्रीर उसे कैंद कर लिया। सिकन्दर ने ज़र्मीदारीं के विद्रोह की दबा दिया, किन्तु ग्रपने त्रमुकूल ग्रवसर पाकर, विद्रोही ज़मींदारों के आमन्त्रण पर, हुसैनशाह वंगाल से लौट आया और उसने एक वड़ी सेना इकट्टी की। शाही सेना के साथ युद्ध हुआ, परन्तु हुसैनशाह हारा थ्रीर लखनौती की श्रीर भागा, जहाँ उसने अपने अन्तिम दिवस बिताये। सिकन्दर ने ख़ाँ-इ-जहाँ के अधिकार में सारा प्रान्त दे दिया, धीर उसके मरने पर अपने बड़े लड़के अहमदख़ॉ की आज़म हुमायूँ का नाम प्रदान करके जौनपुर का सूबेदार नियत किया।

मुस्तिम बादशाहत की अन्तिम ज्योति श्रीर उसका अन्त २८५

जिस प्रकार बरबक को नियुक्त करके बहलोल ने सिकन्दर के काल में अशान्ति तथा विद्रोह का बीज बोया, उसी तरह सिकन्दर ने जौनपुर का प्रान्त आजम हुमायूँ को देकर साम्राज्य के पतन की तैयारी कर दी। पुत्र ने पिता की गृलती के कटु परिणाम का अनुभव करके भी लाभ नहीं उठाया। जो गृलती पिता ने की, उसी को पुत्र ने दोहराया ध्रीर दोनों की गृलती का फल यह हुआ कि सिकन्दर के उत्तरा-धिकारी इब्राहीम की जान गई श्रीर साम्राज्य भी भङ्ग हो गया।

जौनपुर को जीतने के बाद सिकन्दर ने बङ्गाल पर चढ़ाई की, किन्तु युद्ध नहीं हुआ, वहाँ के सुलतान के साथ सिन्ध होगई। सिकन्दर ने बहलोल द्वारा उलभाये गये प्रश्न की सुलभाने के प्रयत्न में एक और उलभन डाल दी, जिसकी सुलभाना इब्राहीम के लिए अतीव कठिन हो गया।

बहुलोल के वर्ताव से अमीर उद्दण्ड हो गये थे, श्रीर दिनेंदिन उनकी उद्दण्डता बढ़तो ही जाती थी। बहुलोल में एक श्रीर उन पर बन्धन डाले, श्रीर के प्रति बर्ताव। श्रीर दूसरी श्रीर उन्हें उद्दण्ड बनाया, श्रतः वे अमीर उन बन्धनो को काटने के लिए प्रयत्न करने लगे। इसी कारण अपने शासन-काल में सिकन्दर उन्हें बड़ी ही कठिनाई के साथ कुछ नियन्त्रण में रख सका। बड़े बड़े श्रफ़ग़ान श्रमीरों के श्राय-व्यय की बहियों की जॉच की गई तो उनमें बहुत गड़बड़ी पाई गई। श्रफ़ग़ान श्रमीर सिकन्दर द्वारा की गई इस जॉच को अपने

त्रिधकारों पर कुठाराघात के समान समभते थे। त्रतः सिकन्दर के विरुद्ध षड्यन्त्र रचे जाने लगे। सिकन्दर के भाई फ़तेहख़ाँ को इस षड्यन्त्र में भाग लेने के लिए कहा गया, किन्तु फ़तेहख़ाँ ने सारा भेद खोल दिया, सारे षड्यन्त्रकारी पकड़े गये श्रीर उन्हें कठेर दण्ड दिया गया।

सिकन्दर के विरुद्ध अव अमीरों ने स्थान स्थान पर विद्रोह करना आरम्भ कर दिया। सिकन्दर के शासन-काल के अन्तिम दिवस अमीरों, स्वेदारों श्रीर हिन्दू राजाश्रों के विद्रोहों को ही दबाने मे बीते। उसने इस बात का प्रयत्न किया कि किसी तरह इन विद्रोहों का अन्त कर दे। अमीरों के ग्राय-व्यय के व्योरे की जाँच की जाने लगी। उनके कर्मचारी तथा नौकरों की सम्राट् ही नियत करने लगे। इस प्रकार सिकन्दर ने बहुत प्रयत्न किया कि शासन की **अपने हाथ में ले किन्तु सारी पद्धति जागीरदारप्रधान बन** चुकी थी । अस्किन ने अपने निष्पत्त इतिहास में लिखा है कि ''यद्यपि इस समय सारा साम्राज्य एक ही सम्राट्र के त्र्रिघकार मे था, किन्तु उस साम्राज्य में त्र्राणुमात्र भी एकता न थी। साम्राज्य क्या था, स्वतन्त्र प्रान्तों, जागीरदारों तथा सूर्वो का एक समूह-मात्र था । प्रत्येक भाग का शासन या ते। पुश्तैनी शासक या देहली के सम्राट् द्वारा नियुक्त जागीरदार या सूबेदार करते थे। प्रजा अपने सूबेदार का ही शासन मानती थी। स्बेदार ही प्रान्त पर एकछत्र राज्य करते घे, श्रीर प्रान्तों की प्रजा की दुखी, या सुखी वनाना उन्हीं के हाथ में था। ऋतः सारा मुस्लिम बादशाहत की अन्तिम ज्योति और उसका अन्त २८७ शासन व्यक्तिगत ही था, न्याय-विचार का पता भी नहीं था। अपनी शक्ति बढ़ाने ही को नहीं किन्तु भावश्यकता को पूर्ण करने के लिए प्रान्तों का शासन करने को दिल्ली के केन्द्रीय शासन-विभाग के बड़े बड़े पदों पर अफ़ग़ान ही नियुक्त किये जाते थे। किन्तु अमीर यही सोचते थे कि उनको जागीर पर उन्हीं का पूर्ण अधिकार था, अपनी तलवार के बल पर ही उन्हें वह जागीर मिली थी। सम्राट् ने कुपाकर उन्हें जागीर प्रदान की और इस प्रकार उनके प्रति अपनी उदारता दिखाई, यह विचार उनके मस्तिष्क मे उप-जता था।"

सिकन्दर ने कुछ दूसरे सुधार भी किये, किन्तु उनकी संख्या बहुत ही कम थी। ज्यापार, श्रन्य सुधार । कृषि ग्रादि बढ़ाने का प्रयत्न किया गया । दरिद्रियों को भीजन दिया जाता था । परन्तु साम्राज्य का अन्त निकट आ रहा था। सम्राट् ने पूर्ण **ब्रद्रद**र्शिता का परिचय दिया। सिकन्दर की नीति मे सारी शक्ति अपने हाथ में लेकर उसने किस बात का श्रभाव था। इस बात का प्रयत्न किया कि वह अमीरों की उद्दण्डता को दबावे, इस उद्दण्डता की समूल मिटाने का उसने प्रयत्न नहीं किया । यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती है कि यदि सिकन्दर इस ग्रोर प्रयत्न करता तो कहाँ तक सफल होता। किन्तु यह स्पष्ट है कि यह त्रद्दण्डता बढ़ते बढ़ते इत्राहीम के काल में इतनी बढ़ गई कि उसे

१. विलियम श्रस्किन—हिस्ट्री श्राफ इण्डिया श्रण्डर वाबर एण्ड हुमायूँ, खण्ड २, पृष्ठ ४०६।

दबाना कित ही नहीं, किन्तु असम्भव सा हो गया। अतः शासन में हढ़ता नहीं आई। सेना की दशा ठीक न हुई। उयों ज्यों अमोरों को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा था, त्यों त्यों वे अधिकाधिक उदृण्ड होते जाते थे।

विधि के विधान की कीन मेट सकता है। सिकन्दर ने एक स्रोर स्मीरों को दबाने का प्रयत्न किया, दूसरी स्रोर उसने धीरे धीरे सारे शासन की सिकन्दर की धर्मप्रधान ि फ़िरोज़ के समान ही धर्मप्रधान बना नीति । दिया । सिकन्दर की नीति ग्रस-हिष्णुतापूर्ण थी। हेवेल लिखता है कि-"१५ वीं शताब्दी के भारतीय मुसलमानों की प्रवृत्ति यह थी कि वे अपने पड़ोसी हिन्दुत्रों से मेल-मिलाप उत्पन्न करें। इस प्रवृत्ति को एक स्रोर हुसैनशाह स्रादि सुलतानों ने स्रीर दूसरी स्रोर कवीर, चैतन्य, रामानन्द ग्रादि हिन्दू साधुत्रों ने बहुत उत्तेजना दी। किन्तु सिकन्दर ने काफ़िरों से मेलमिलाप करने की नीति का पूर्ण विरोध किया।" "शासन धर्मप्रधान हो गया, श्रीर पुनः इस्लाम-धर्म बलपूर्वक हिन्दु श्रों के गले मढ़ा जाने लगा।" उसने एक ब्राह्मण को इसी अपराध पर कृत्ल करवा डाला कि उसने मुसलमानों के सम्मुख यह कहने का साहस किया था कि हिन्दूधर्म भी इस्लाम के समान एक महान् धर्म है।

१ ईप्वरीप्रसादः-मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४३८।

२ हेवेल:-हिस्ट्री श्राफ़ दी श्रार्यन रूल इन इण्डिया, पृष्ठ ३८०।

३ ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४४४

मुक्तिम बादशाहत की अन्तिम ज्योति और उसका अन्त २८६ डाक्टर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि—"मध्यकाल में 'वीधन' के समान ही धर्म पर बिल हो जानेवाले, हँसते हँसते मृत्यु का आलिंगन करनेवाले वीरों का हिन्दू-धर्म बहुत ऋणी है।" सिकन्दर ने मथुरा के कई मन्दिर गिरवा डाले। किन्तु इन अत्याचारों का, नवीन म्फूर्ति तथा जीवन से पूर्ण, हिन्दूधर्म के उपासकों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। वे अपने धर्म की तथा अपनी मानहानि नहीं देख सके। इन्हें सिकन्दर से कोई आशा न थी, अतः वे उसके विरोधी हो गये और अन्य विद्रोहियों से मिल कर उन्होंने उसको बहुत तंग किया। इस प्रकार हिन्दुओं को अपना विरोधी बनाकर सिकन्दर ने अपनी कठिनाइयों की वृद्धि कर ली।

सिकन्दर के शासन-काल का क्या प्रभाव हुआ उसका बहुत कुछ उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। अब हम उन सबका संचेप में इस प्रकार विवरण कर

सिकन्दर के शासन-काल का प्रभाव।

सकते हैं। जैानपुर का प्रश्न स्रभी तक हल नहीं हुस्रा था। धार्मिक

द्यसिहण्यता-पूर्ण नीति के कारण हिन्दू साम्राज्य के वैरी हो गये। सम्राट् का अस्तित्व केवल अमीरों और स्वेदारों पर ही निर्भर था। इधर ये अमीर धीर स्वेदार पहले से भी अधिक उदण्ड हो गये थे। उनको दबाने के लिए किये गये प्रयत्नों का परिणाम पूर्णतया विपरीत हुआ, ये अमीर सम्राट् को अपना विरोधी समभने लगे। साम्राज्य का शासन पहले ही निर्वल था, सिकन्दर की नीति से उसकी

१ ईप्वरीप्रसादः मेडीवल इण्डियाः, द्वितीप संस्करणः, पृष्ठ ४४४ ।

शक्ति भीर भी अधिक घट गई। उसने शासन को सुसंगठित करने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। शासन की निर्वलता, तथा ढिलाई से विद्रोही लाभ उठा रहे थे। अभीर श्रीर हिन्दू दोनों विद्रोही होकर सम्राट् की सत्ता उखाड़ फॉकने की उतारू हो गये थे।

यदि सिकन्दर लोदी भी मरते समय लुई १५ वें के समान कहता कि.—"मेरी मृत्यु के वाद प्रलय होगी," तो यह भविष्य वाणी पूर्णतया सत्य इवाहीम लोदी सिद्ध होती। सिकन्दर की मृत्यु के अनन्तर जब इवाहीम देहली

के सिंहासन पर आरुढ़ हुआ उस समय भारत का राज-नैतिक बाताबरण शीघ्र हो आनेवाले अन्धड़ की सूचना दे रहा या। भारतीय आकाश विपत्तियों के काले काले वादलों से धिरा हुआ था। किठनाइयों का वारापार न था, सर्वत्र आपत्तियाँ मुँह वाये खड़ी थीं। ये किठनाइयाँ दें। कारणों से प्रधिक बढ़ गईं। प्रथम तो मेवाड़ के राणा संग्रामसिंह के आधिपत्य में हिन्दुओं का संगठन हो रहा था। वे मुस्लिम साम्राज्य को नष्ट करने के लिए तैयारियों कर रहे थे। दूसरे, भारत के उत्तर-पश्चिमी दरवाज़े पर खड़ा, अफ़ग़ानिस्तान का शासक, बाबर भारत का द्वार खटखटा रहा था, भारत में घुस आने के अवसर की ताक मे बैठा था।

ऐसे भयंकर समय में इवाहोम, सिकन्दर का उत्तराधिकारी बनकर देहली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इतिहास के पृष्ठों में इवाहोम का चरित्र जितना बुरा चित्रित किया जाता है, वह सचमुच में उतना बुरा न था। उसे अपने कर्तव्य मुस्लिम बादशाहत की अन्तिम ज्योति और उसका अन्त २६१ का पूर्ण पता था, उसे क्या करना चाहिए, यह बात भी वह अच्छी तरह से जानता था। यदि किसी भी बात का इनाहीम में अभाव था तो वह दूरदर्शिता का। अन्य लोदी शासकों के समान उसने भी देश-काल की परिस्थिति पर विचार नहीं किया, और जो कुछ भी उसे साम्राज्य के लिए लाभदायक प्रतीत हुआ, उसे कार्यरूप में परिणत करने लगा। इस अदूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य का शीघ ही अन्त होगया। इनाहीम की नीति से अमीरों के व्यक्तिगत लाभों पर कुठाराघात होता था, अतः उसकी नीति का उन्होंने विरोध किया, यह बात आश्चर्यजनक नहीं थी।

इत्राहीम ने अपने पूर्वगामी शासकों से विपरीत अपने थोड़े से शासनकाल में भी प्रजा के हितों की अवहेलना न को। अपने शासन-काल में उसने इस बात का प्रबन्ध किया कि कभी भा धान्य की कमी प्रतीत नहीं हुई। वस्तुओं के मूल्य की दर भी घट गई।

हेनरी सप्तम के समान इवाहीम का भी यह ख़याल था कि अमीरों को दबाये बिना, प्रजा का लाभ करना अमीरों के प्रति उसकी नीति। करनेवाले ये अमीर ही थे। अतः

हेनरी के समान ही उसने भी अमीरों की उद्ण्डता का अन्त करने तथा उन्हें शासक का अनन्य आज्ञाकारो बनाने के लिए प्रयत्न करना आरम्भ किया। परन्तु उस समय राजनैतिक वातावरण ऐसा था कि इब्राहीम का इन विचारों को कार्यरूप में परिणत करना, उसकी अदूरदर्शिता प्रदर्शित करता है। अप्रतएव जब इब्राहीम ने शाही रीति-रस्मों को प्रचलित करने का प्रयत्न किया, तो मानों वारूद के ढेर में जलती हुई दियासलाई लगा दी।

लेनपूल लिखता है कि—"जव राज्य-सिंहासन साहसी तथा उद्दण्ड अमोरों की सहायता पर स्थित होता है तव यह श्रत्यावश्यक होता है कि कमसे कम राजनैतिक विचारों से ही सम्राट् उनके प्रति विशेष ऋादर तथा सम्मान दिखावे । ऋफ्गानें को तो यह बात बहुत ही बुरी लगती थी कि राजसभा में सम्राट् अपनी श्रेष्ठता प्रकट करे। और न उन अमीरों की राजकीय शिष्टाचार तथा सम्राट् के कठोर नियमों का पालन ही भ्रच्छा लगता था। वे अमीर यह चाहते थे कि सम्राट् उनका सर-दार-मात्र रहे, वह उनका एक साथी रहे, उनमें सर्वश्रेष्ठ थोद्धा-मात्र हो । उनके विचारानुसार उसे यह नहीं चाहिए था कि वह अपने पद पर इतराये, तथा स्वाधीनता के वायु-मण्डल में पले हुए श्रीर तलवार के ही बल पर राज्य की रिचत रखनेवाले उन त्रमीरों को तुच्छ दृष्टि से देखे।" किन्तु इन विचारों ने इब्राहीम के मस्तिष्क में प्रवेश नहीं किया। उसने श्रमीरों को वाध्य किया कि वे सम्राट् के पद के प्रति विशेष श्रादर दिखावें श्रीर राजकीय नियमों का पालन करें। इससे उनका सारा असन्तोष उबल पड़ा। जलाल का विद्रोह। उन्होंने जलाल को जौनपुर का सुलतान बनाने का प्रयत्न किया। त्र्राज़म हुमायूँ, जिसे सिकन्दर ने जीनपुर का सूबेदार नियत किया था, विद्रोहियों से मिल गया। किन्तु जब इव्राहीम सेना लेकर बढ़ा तब ते। त्राज़म ने जलाल

१. छेनपूलः-मेडीवल इण्डिया, पृष्ठ १६१।

मुस्लिम बादशाहत को अन्तिम ज्योति श्रीर उसका अन्त २-६३ का साथ छोड़ दिया। इधर जलाल ने आगरा के सूबेदार के साथ सन्धि कर ली। इस सन्धि का विवरण सुनते ही इब्राहीम ने जलाल को मार डालने की आज्ञा दे दी। अपनी जान बचाने के लिए जलाल ने भाग कर खालियर के राजा की शरण ली। इब्राहीम लौट आया श्रीर वह शासन सुदृढ़ करने में लग गया। उधर उसने आज़म की खालियर के दुर्ग पर धावा करने की आज्ञा दी। खालियर का दुर्ग हस्तगत होगया किन्तु जलाल भाग निकला श्रीर भागते भागते गोंडवाना जा पहुँचा, जहाँ राजाओं ने उसे कैंद करके देहली भेज दिया। देहली मे उसे मृत्युदण्ड दिया गया।

फिर कहीं विद्रोह उठ खड़ा न हो, इस उद्देश्य से इब्राहीम ने आज़म तथा अन्य अमीरों को क़ैद कर लिया। अमोरों का विद्रोह फिर उठा, उन्होंने सेना इकट्ठी की। इब्राहीम ने दरयाख़ाँ लोहानी को शाही सेना एकत्रित करके इस विद्रोह को दवाने के लिए आज्ञा दी। बिहार, गाज़ीपुर, और अवध से शाही सेना एकत्रित हुई और फिर विद्रोहियों के साथ भीषण युद्ध हुआ। अन्त में विद्रोहियों का एक सर-दार, इस्लामख़ाँ, मारा गया, और दूसरा, सैदख़ाँ, पकड़ा गया, कई अन्य विद्रोही मारे गये और बचे खुचे भाग निकले।

इन्हीं दिनों मेवाड़ के राणा के साथ भी इन्नाहीम का युद्ध श्रारम्भ हुन्रा, जिसमें इन्नाहीम की सेना की हार हुई ।

श. तारीख़-ए-सलातीन में लिखा है कि रात्रि के समय पुनः युद्ध हुआ श्रीर उसमें राखा हारे, परन्तु इस घटना का न तो ''तारीख़-ए-दाउदी'' में उल्लेख है, श्रीर न ''वाक़िश्राते-मुस्ताक़ी'' में, श्रतः तारीख़-ए-सलातीन में वर्षित घटना विश्वसनीय नहीं हैं।

किन्तु इस हार से इब्राहीम हतेत्साह नहीं हुआ, श्रीर पूर्ण उत्साह के साथ अमीरों की उद्दण्डता का अन्त करने के लिए पुन: प्रयत्न करने लगा । अमीरों में विद्रोह फैल रहा था, इस विद्रोहाग्नि को शान्त करने के लिए उसने कई बड़े बड़े अमीरों का रुधिर वहाया, परन्तु इस रक्तपात ने विद्रोहाग्नि में केवल आहुति का काम किया; शान्त होने के स्थान पर वह अधिक धधक उठी। ग्रमीरों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनका अनत निकट है त्रतः मरते हुए मनुष्य के समान निराश होकर वे अपने बचने का उपाय हूँढ़ने लगे। भिन्न भिन्न शक्तिशाली श्रमीरों ने साम्राज्य को दुकड़े दुकड़े कर डाला, भिन्न भिन्न प्रान्तीय सूवे-दार अमीर अपनी अपनी सेना इकट्ठी करके इत्राहीम का विरोध करने को उद्यत हुए। उधर दौलतखाँ आदि ने यह सोचकर कि अफ़ग़ानिस्तान के वादशाह वाबर की सहायता से इत्राहीम को सिहासनच्युत कर दें, श्रीर बाद में उसके स्थान पर किसी दूसरे की सिंहासन पर बिठा दें, उसे भारत पर ध्राक्रमण करने के लिए निमन्त्रण भेजा, ध्रीर स्वयं सहायता देने का वचन दिया। सन् १५२४ ई० में वाबर ने स्राक्रमण करने की सोची, पंजाब तक आया भी, किन्तु उसने देखा कि भारत को जीतने के लिए अधिक तैयारी की आवश्यकता है। उधर त्रालमज़ॉ श्रीर दौलतज़ाँ ने देहली पर त्राक्रमण किया, किन्तु जब इब्राहीम ने उन्हें हरा कर भगा दिया, तो

म॰ म॰ गौरीशङ्करजी ही॰ श्रोक्ताः—राजपूताने का इतिहास, जिल्द २ पृष्ठ ६६३-४। ईश्वरीप्रसादः—मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४४४,।

मुस्लिम बादशाहत की अनितम ज्योति श्रीर उसका ग्रन्त २६५ उन्होंने भी बाबर की सहायता न दो। श्रतः बाबर लीट गया श्रीर सन् १५२६ ई० मे पूरी तैयारी करके भारत-

भारत के प्रथम मुस्तिम साम्राज्य का श्रन्त। १४२६.। विजय के लिए चढ़ आया। पानी-पत के प्रसिद्ध रणचेत्र में युद्ध हुआ, इब्राहीम खेत रहा, देहली की सेना भाग निकली, बाबर को विजय हुई,

ध्रीर भारत के प्रथम मुस्लिम साम्राज्य का अन्त हुआ। इस प्रकार लोदो-वंश का तथा भारत के प्रथम मुस्लिम साम्राज्य का पानीपत के रणचेत्र में अन्त हुआ। लोदी सम्राटों की नीति से ही उनका पतन हुआ। इत्राहीम की नीति यद्यपि ठीक थी किन्तु उसका ऐसे समय उपयोग किया गया, जिस समय उसे काम मे लाना व्यर्थ था। साम्राज्य का अन्त दिया, श्रीर पतनोन्मुख साम्राज्य को एकवारगी पतन के गम्भीर गह्नर मे ढकेल दिया। यह अवश्यम्भावी या कि उनकी उद्ण्डता के कारण साम्राज्य नष्ट होता, इवाहोम की नीति का इतना ही प्रभाव पड़ा कि वह भीषण ग्रापत्ति, साम्राज्य का पतन, कुछ जल्द ग्रागया । वहलोल ध्रीर सिकन्दर की नीति के कारण हो अमीरों की उद्दण्डता बढ़ती गई। यह प्रवाह दिन पर दिन बढ़ रहा था थ्रीर एक न एक दिन यह साम्राज्य की अवश्य नष्ट करता । इत्राहीम ने इस प्रवाह को रोकने के लिए बाँध बाँधा, जिससे एकाएक बाढ़ त्राई श्रीर उस बाढ़ से साम्राज्य ही नष्ट नहीं हुत्रा, किन्तु वह बाँध तथा उस बाँध का निर्माता भी विनाश को प्राप्त हुए। इस प्रकार भ्रमीरों की उद्दण्डता की रोकने तथा उसे

नष्ट करने के प्रयत्न करते हुए लोदी-वंश का तथा पूर्व-मध्य-कालीन भारतीय साम्राज्य का ग्रन्तिम सम्राट् भी नष्ट हुग्रा।

श्रमीर सम्राट् तथा उसके साम्राज्य की नष्ट करना चाहते थे, किन्तु उन्हें इस बात का पता न था कि साम्राज्य, सम्राट् श्रीर वे—तीनों अदृश्य वंधनों में ऐसे बँधे हुए थे कि सम्राट् श्रीर साम्राज्य की नष्ट करने का प्रयत्न करके वे अपना भी नाश कर रहे थे। अमीर चाहते थे कि सर्वप्रकार के बन्धनों को तोड़ कर स्वतन्त्र हो जावें, अतः वे इन अदृश्य बन्धनों को नहीं देख सके। जब उन्होंने सम्राट् तथा साम्राज्य को नष्ट कर दिया और ये दोनों काल के विकराल विवर में चले गये ते। गिरते हुए सम्राट् ने उन अदृश्य बन्धनों के द्वारा श्रमीरों को भी पतन के गम्भीर गहुर में खींच लिया।

एक बार फिर स्लेट साफ़ हो रही थी । उस पर पुनः लिखने के लिए एक विदेशी आया । भूतकाल के चिह्नों को मिटाने के लिए कई स्थानों पर उसे कुछ कप्ट भी उठाना पड़ा, किन्तु उसके विदेशी होने के कारण ये प्रश्न बहुत कुछ आप ही आप हल होगये।

काल में परिवर्तन हो रहा था। जैसे शताब्दी के अन्त में गिरजे के घण्टे पुरानी शताब्दी के अन्त श्रीर नवीन के आगम की घोषणा करते हैं, उसी प्रकार पानीपत के युद्धस्थल पर बाबर की तोपें यह घोषणा कर रही थीं कि पूर्वमध्यकाल का अन्त होगया श्रीर उत्तर मध्यकाल आरहा है।

# **अनुक्रमाि्गका**



## **अनुक्रम**णिका

जिन संख्याओं के साथ "व" लगाया गया है वे वक्तव्य में श्राये हुए उल्लेखों का निर्देश करते हैं।

#### श्र

श्रकवर २७, १७०, १७१, १७२, २०६, २१६, २२०, २४१। श्रज़ीज़ ख़ुमार २२१। श्रफ़ग़ानिस्तान ७२, ७४, ११२, २६०, २६४। श्रव्रांश्चेज़ २६०। श्रव्रुतेद २०३।

- इँगलैण्ड में जॉन के साथ वर्ताव ६१।
- -- श्रीर श्रराजकता-काल ४४-४, २६६-७१।
- —श्रीर श्रल्तमिश ६६, ६८, ७०, ७१, ७३।
- —श्रीर श्रतानदीन २४. १४४, १४१, १४२-४।
- —श्रोर इलदौज़ ७१।
- -श्रीर फ़िरोज् तुग़लक् २३३।
- --श्रीर वलवन २१, ६८, १००, १०१, १०७, ११४।
- -शौर मुहम्मद तुगृलक् २२१।
- —श्रीर लोदी सम्राट् ३४, ४४-६, २७४, २७७-८, २८१-२, २८४-६।
- --- शासन में उनका हाथ ४०, ४७-८।

#### श्ररव

श्ररवों की भारतविजय ७८। श्ररवी सिक्के, भारत में चलन ८७। श्ररवी भाषा १६१। श्रराजकता-काल ३३, ४६, ४४-४, २६६-७०। श्रल्तमिश

श्रीर श्रलां हिन्द २४, ६४।
श्रीर इलदील ७२।
श्रीर क्वेचा ७२-३।
श्रीर क्वेचा ७२-३।
श्रीर क्विना २०, ४४, ६६-६।
श्रीर क्विन २१, ६४।
श्रीर क्विन २१, ६४।
श्रीर हिन्दू २४।
चंगेज़र्ज़ के श्राक्रमण का भया ७४-६।
प्रारम्भिक जीवन ६४-६४।
शासन-नीति २०, २१।
शासन-सम्बन्धी तीन प्रश्न ६४।
साम्राज्य-वृद्धि ७६-६।
सम्राट् के पद को शक्तिशाली बनाने के प्रयत ६६-७४।
हिन्दू-मुस्लिम-सम्यताओं का संवर्षण—नवीन मिश्रित सम्पता का उद्भव ७६-६२, ६६, श्राधिक परिवर्तन ६७, कला ६२-३, धार्मिक विचार ६४-६, शासन-प्रणाली ६६-७,

श्रतवदौनी ४ व, श्रतमुस्तसिम ११२ । श्रताबद्दीन ख़िलनी ।

साहित्य = ३-४।

श्रन्य शासकों के साथ तुलना, श्रन्तिसश २४, ६४, बलबन १२०-२४, १२७-२८। सुहम्मद तुग्लक २८, १६४, १६६-७२, १७६, १८४-८७। फ़िरोज़ तुग्लक २३६। इतिहास में उसका स्थान ४ व, ७, १६३। उसकी उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन-नीति—इस नीति का विकास २१-२८, ४१-४२, उसका कार्यक्रम १३३-८, किन किन बातों से इसे सहायता मिली १३१-३। उसकी नीति की शुटियाँ १६३-४, १८६-७। उसकी सफलता के कारण १३०-१। श्रीर श्रमीर ४७, १४२-४। श्रीर मुसलमान प्रजा १४१। श्रीर हिन्दू २४, ४६, १४६, १४१। क्योंकर नीति में यह महान् परिवर्तन किया गया ११३८ श्रीर श्रागे। जासूसी-विभाग १४३-४, १४४। तस्कालीन राजनैतिक परिस्थिति १२८-३०।

वर्षोकर यह श्रलाउद्दीन के लिए सहायक हुई १ १३०-१ द्विणी श्राक्रमण १३८-३६, उनका प्रभाव १३६-४०, १७३। दमन-नीति १४६, १४६, इसका परिणाम १४६। बाह्य नीति १४४-७, इसका प्रभाव १४७-८। मृत्यु श्रीर उसके श्रनन्तर ४७, १६०। शासन-नीति श्रीर धार्मिक विचार २३-२६, २७, १४६-६०। सम्राट् के पद की उत्कर्षता स्थापित करने के प्रयत्न ६४। सुधार, व्यापार-सम्बन्धी १४१-२, श्रकाल-विषयक १४२, उनके

श्रलाउद्दीन सय्यद २७२। श्रलीमद्न ७३। श्रवध ७१, ७३, २६३। श्रहमद्क्ष (श्राज्म हुमायू) २८४। श्रहमद्क्ष मेवाती २७३। श्रहसन शाह २२१।

#### आ

श्राक्रमण्काल ११ । श्रागरा २६३ । श्राजम हुमायूँ २८४, २८४, २६३ । श्राराम शाह ७० । श्रालमखाँ ७० ।

#### ਵ

इक़दाला २३८, २३६। इँगलैण्ड ६१, ६६, २३२, २७४, २७८। इन्जुद्दीन १०१। इटावा २७३। इंडलजन्सेस २६६। इतिहास

श्रध्ययन की श्रावश्यकता १।

नवीन भ्रादर्श ७-८, १२-३, उनका लेखनशैली पर प्रभाव ८-६।

पुनः लिखे जाने की आवश्यकता १०-२।

प्राचीन भारत का इतिहास १ व, उसकी सामग्री १-२।

मध्यकालीन भारत का,

उत्तर मध्यकालीन भारत की महत्ता २, उसका इतिहास १८१। पूर्व-मध्यकालीन भारत, तत्कालीन इतिहास-सम्बन्धी अन्थों का स्रभाव २ व, ७ व, इस काल का महत्त्व २-३, इस काल का स्रन्त २६६।

मध्यकालीन इतिहास की लेखनशैली २ व-४ व, ४, उसका उद्गम ६, इसमे त्रुटियाँ ४-६।

राजपूतों का इतिहास १ व,

साहित्य में स्थान १ व,

सिद्धान्तवाद श्रीर साधारणीकरण ६-१०।

इञ्नवतूता २ व, ३०, १६७, १६८, १८०, १८२, १६८,

२०४

इवाहीम लोदी

उसका श्रन्त २६४।

श्रीर श्रमीर ३४, ४६, ४७, २६०, २६४-६।

श्रीर बावर २६०, २६४-४।

श्रीर राणा सांगा २६३-४।

जलाल का विद्रोह २६४-४।

इलदोज़ (ताज़-उद्-दीन) ६६, ७०, ७१-२।

इस्माइलख़ २६३।

इस्लाम-धर्म

श्रीर देहली के सम्राट् ४८-६, श्रकवर १७१, श्रक्तिमश २०, श्रकावहीन २३-६, १३२, १४२, १४८, श्रीरङ्गजेव २३४, कृतुव १६, जलालुद्दीन २३, नासिरुद्दीन २०-१, फ़िरोज़ तुग्लक ३१-३, २३४-४, २४४-८, २४७, बलवन २१-३, ६३-४, मुहम्मद तुग्लक २७-३१, १६६, १६६, २१०, शेरशाह १७२, सिकन्दर लोदी ३४, २८८। श्रीर मंगोळ २४, १४४। श्रीर राज्यशासन १८, २०, ४०-७। श्रध्याय २ रा । भारत में इस्लाम ३, ४३, ४६, ७६, ८०, ८२, ८२, ६३।

### 줗

ईराकृ ७१। ईलियट श्रीर डासन-कृत हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया १ व—१ व, श्रीर फुटनोट। ईश्वरीप्रसाद ७७, ८१, ६१, १०१, १०४, १०६, १०८, ११६,

११४, ११७, १६७, २०३, २०४, २०६, २११, २३४, २३४, २३६, २४०, २४४, २४६, २४७, २६०, २६६, २७६, २८६, उनका अन्य २ च, ३ च, ४ च, ६ च, उनकी लेखनशैली, २ च, ३ च, ४ च, ६ च, ४, ७, ८। ईस्बीखीं तुर्क २७३।

#### उ

वच्छ ७२ । वज्जैन ७६ । वन्नतिशील स्वच्छन्द-शासन

काल १२, ४६, ४१-३।

नीति, इसका अन्त ३१, ४३, २१४-४, २२२, २२६, २३६। इसका आरम्भ और विकास २१-२८, ६२-३, १३३-७। श्रीर देखो अलाव्हीन, मुहम्मद तुग्लक, इसका कार्यक्रम ४२-३, १३३-८, १७२-१७७।

वर्दू भाषा-वद्गम =३-४, प्रयोग =४।

#### ए

एकीकरण काल--१२, ३१-२, २१४, २२६ थ्रीर थ्रागे; धर्म-प्रधान शासनकाल तथा फ़िरोज़ तुगृलक़ भी देखी। एधन्स १०४। एलफ़िन्सटन ३ व, ४, ६, १६४।

से

ऐन्-उल्-मुल्क १८०, २१४, २१६।

स्री

श्रीरङ्गजे़व १४०, १६४, १६६, १७१, १७२, १८८, २६४।

क

कवीर २८८ कम्पिला १०७, २७३। कराेेे ३१०। कर्जुन (लार्ड) २६१। कता—मुस्तिम ७, सम्मिश्रित ८२-३, हिन्दू ७। काकतेय १७३-४। कांगड़ा २०४। काटेहार १०६। कादरख़ी २२१। कानुगो १७२ । कारजल २०४। काल-विभाग ११, ४६, ६७, २४०। काला पहाड़ रमध। कालीकट १६८। काश्मीर २७३। क्रानिकल्ज़ श्राफ़ पठान किंग्ज़ १६२। कुटलुग़ख़ी २२१। कुतुबखाँ २७३। कुतुबुद्दीन ऐवक उसका शासनकाल ६३-४ उसकी मृत्यु ७३। उत्तरी-भारत-विजय ७६।

श्रीर श्रल्तिमश ६४-६६। श्रीर इलदौज़ ७१। धार्मिक विचारों का शासन-नीति पर प्रभाव १६-२०। वाबर के साथ तुलना ६३-४। हिन्द्-धर्म तथा इरलाम-धर्म का पारस्परिक प्रभाव मा । कुतलुगुर्खा १०१। कुवैचा ( नासिरुद्दीन ) श्रीर अल्तमिश ७३, ७४। श्रीर इलदौज़ ७२ श्रीर सहस्मद ग़ोरी ७१। स्वतन्त्र शासन ६६, ७०। केकुवाद ६४, १२४, १३१। केप २६०। केम्ब्रिज हिस्ट्री श्राफ़ इण्डिया ३ व. ६, केलि २७३। ्कैरा ३, मधा

#### ख

खक्खर ४१, १०१।

ख़फ़ीख़ाँ ६।

ख़लीफ़ा, भारतीय शासकों से सम्बन्ध ४४, ४६।

श्रीर श्रव्तिमिश २०, ४४, ६६, ६६, ७६।

श्रीर फ़िरोज़ ४४।

श्रीर मुहम्मद तुग़लक़ ४४, २०१।

खान देश २७३।

खाँ-इ-जहां २८४।

खाँ-इ-जहां भक़्वूल २४०, २६१, उसका लड़का २६२।

ख्वाजाजहाँ २३३।

ख्वारीजाम ७२, ७४, २०१।

ख़िलाजी-वंश २३-२७, १२७-१६०।

श्रमीर ७३, ७४।

F. 80

श्रवाददीन ख़िलजी पहिले देखो । जलालुदीन ख़िलजी श्रागे देखो । .खुरासान १६६ । .खुसरू २७ । .खुसरो (श्रमीर) ८३, ८४, ११७ । .खेवर १४४ ।

ग

गक्खर ६४ गंगा १०६, १६३। गुज़नी ६४, ७१। ग्यासुद्दीन बलबन - बलबन देखो । ग्यासुद्दीन तुग्लक् १४४, १६४। उसका शासनकाल २७, १८७। देहली के सिंहासन पर श्रिधकार ४७। गाज़ीपुर २६३। गार्डनर बाउन १८४, २२४। ग्वालियर ७६, २६३। गुजरात १६४, १६८, २४०, २७३। गुलाव-युद्ध २७४। गुलाम ्गुलाम-वंश १६-२३, देखेा श्रल्तमिश श्रीर बलवन । पूर्वीय देशों में गुलाम-प्रथा ६१-३। गोगा १६१। गोंडवाना २७३, २६३। गौह ७३। गौरीशङ्करजी हीराचन्दजी श्रोमा १ व।

#### च

चङ्गेज़र्ख़ा ७४-६, म४, १०२, ११२ । चन्द्र म३ । चन्द्रवार २७३ । चार्ल्स पञ्चम ७ । चित्तौर २८, १३६; २१० । चीन २०३, २०४, २०४ । चुग़ताई २०२ २०३ । चैतन्य २८८ । चौपान २०२ ।

স

, जगन्नाथपुरी २४१। जिज्ञया १६, ३३, ४६, १७२, २४६, २४७ । ज़द १०१। जलाल २६२, २६३। जलाली २७३। जलालुहीन ( ख्वारीजाम शाह ) ७४-४। जलालुद्दीन ( फ़िरोज़ ) ख़िलजी २३, १२४, १३८। उसका शासन २३, १३१। देहली के सिंहासन पर उसका अधिकार ४७। जलेसर २७३। जमालुद्दीन ( चस्तकाव ) ६४। जवाहर २१०। जागीर प्रया श्रीर देहली के सम्राट् श्रकबर २४१, फ़िरोज़ तुग़लक़ २४१-२, सुहम्मद तुग्लक् २४१। श्रीर सुग्लसम्राट् २४१। श्रीर पेशवा २४१। इसके दुष्परिणाम २४१-२। प्रथा पर संगठित साम्राज्य १२, ४६, ४१-७। जाज़ नगर ४२, ७३, २४१। जॉन ६१। जावा २०४। जीतल २४६। जैन-धर्म ४४।

जोज़ेफ़ ६४। ज़ोसेफ़ (द्वितीय) ४२, २३६। जोनपुर ४४, २६१, २७२, २७४, २८०, २८१, २८३, २८४, २८६, २६२। जोना (सुहम्मद-विन तुग्लक्) १६४।

3

्टङ्का म७, १४१ । टामस १६२ । ट्यूटर ४७, २७म ।

त

तुग्रील का विद्रोह १०६-११, ११४।
तवकात-इ-नासिरी २ व, ७३, १२६।
तर्मशरीन २०२, २०३।
तातारख़ाँ २३८, २४०।
तिरहुत ७३।
तुग्लक़-वंश
इसका अन्त ४४, २६६-७१।
उनकी शासन-नीति और धर्म २७, ३३।
ग्यासुद्दीन, फ़िरोज़ और सुहम्मद तुग्लक़ भी देखो।
तुग्लक़ शाह-विन-फतेहखाँ २६२।
तुकैवच्चा ४४।
तेलिङ्गाना २२१।
तैमूर ४४, २६४, २६६, २७०, २७१, २७४, २०४।

य

थत्ता ३१, २२६।

द्

द्चिग्-

मुस्लिम-साम्राज्य की स्थापना १३८-१४०, १७३-४, १८७-८, १८६-१६१।

विद्रोह २१६, २४१ । व्यापारिक सम्बन्ध १७४-४। दरपार्वा लोहानी २६३। दारदर्ज़ी २७३। दारुल इस्लाम १६। दारुल हरव १६। दास-प्रथा श्रीर फ़िरोज २४८, गुलाम भी देखेा। द्वार समुद्ध १३६। दिपालपुर १४४। दीवान-इ-वज़ारत २६१। देहली (दिल्ली) ४, १२, २७, ३३, ४७, ४४, ४४, ६४, ६४, ६६, ६८, ६६, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७७, ६७, १०४, १०७, १०८, ११०, १११, ११२, ११४, ११६, ११७, १६२, १४४, १४६, १४७, १४३, १४४, १४४, १४६, १७३, १७३, १८७, १८८, १८६, १६६, २०१, २०४, २०४, २२६, २३८, २४०, २४१, २४४, २४८, २६३, २६४, २६६, २७०,

२६०, **२**६३, २६४, २६४ । दोम्राब १०१, १०७, १०६, ११४, १४२, १४६, १८२, २१०, २११, २१४, २७३ । दोलतर्ज़ा लोदी ४४, २६४ ।

२७१, २७२, २७३, २७४, २७४, २७६, २८३, २८६, २८७,

#### ध

धर्म-प्रधान शासनकाल ४६, ४३-४, २२६ श्रीर श्रागे एकीकरण काल तथा फ़िरोज़ तुग़लक भी देखो । धार २२१ ।

#### न

नये सुसलमान २४, २६, १४४। नगरकोट २४१, २४२। नर्मदा १७३। नासिरुद्दीन क्वेचा—देखेा कुवैचा। नासिरुद्दीन ( महसूद शाह ) ७३। नासिरुद्दीन ( सम्राट्र) २०, २१, ६७, १०२, १३०।

प

पटियाली १०७। पटौली २७३ 1 परिवर्तन काल मह, ह१, ह२। इसकी विशेषताएँ ह१-२। क्यों यह काल परिवर्तन-काल कहलाया ? ६३-७। दो विभाग ६७, उनकी विशेषताएँ ६८-१००, १०२-३। पूर्व-मध्यकालीन भारत सें ६२-३। वलवन भी देखो। पञ्जाब ४४, ७१, ७६, ११२, १२६, १७४, २०१, २०१, २७३, 1835 प्रजातन्त्र शासन ३६-४०। प्रतापसिंह २७३। पानीपत २७३, २६४, २६६। पीरम १६१। पूर्व-मध्यकालीन भारत इतिहास का महत्त्व २, ३, ऐतिहासिक यन्यों का श्रभाव २ व, ७ व। काल का अन्त २६६। काल-विभाग ११, ४६, ४७। सम्राटों की विशेपताएँ , ४७-६। सामग्री १ व, २ व, २। पोप १७, १८, २६०। प्रोटेस्टण्ट १४१।

फ

े फ़्ख़्रुहीन २२६, २३६ । फ़्तेहर्ख़ा २⊏६ । फ़्तेहाबाद २६१ । फ़रिश्ता २ व, ६, १६**१**। फ़ारस ६३, १७६, २०२, २०३, २०४। फ़ारसी भाषा ८३, १६**१।** ऐतिहासिक अन्य ६। फ़्रांस १३४, १३४, १४४। फ़्रिंगेन तुग्लक

श्रन्य सम्राटों के साथ तुलना, श्रलावहीन २४, ४१, १३२, १४०, श्रीरङ्गजेव २३४, वलवन ११२, मुहस्मद २०६, २१२।

उसका चरित्र २३२-४, उसके सम्मुख तीन समस्याएँ २३०-२। श्रीर विद्वान् २६०। श्रीर शिचा-प्रचार २६०। धर्मनीति ३१-३, ४३-४, २४४-⊏।

वाद्यनीति ६३८-४१, विफलता के कारण २४१-३, विफलता का कुपरिणाम २४४, संकीर्ण धार्मिक विचारों का प्रभाव २४१, २४६।

मुहम्मद की श्रात्मा का उद्धार करने का प्रयत्न २४६-६० । मृत्यु ३३, ४४, २६२, २६६ । शासन-नीति १४, २१७, २३६-७ ।

श्रान्तरिक नीति २४८-१, इसके सिद्धान्त, धर्म का प्रभाव २८८-१।

धर्माधिकारियों का सर्वन्यापी प्रभाव ३१-३, ४३-४, २२०, २२२-३, २३०, २३७, २४४-६, २४८।

सुधार २४१-४६, उनका श्रचिरस्थायी होना २४०-१, उनके दुष्परिणाम, २४१-२, २४४-७, २४८ ।

सन् १३४१ ३० में साम्राज्य की श्रवस्था २३०-२। साम्राज्य के पतन के लिए उसका उत्तर-दायित्व २३४-६, ३६२-६।

सार्वजनिक कार्य २१२, २४६-४०, २४६। भवन-निर्माण श्रादि २६१-२। सिंहासनारूढ़ होना २२६। फ़िरोज़ावाद २६१।

६२-३।

ब

वखर ७२। वगुदाद ३, ८४, ११२, ११३, ११४। बङ्गाल ४४, १०६-१११, १७४, १६४, १६४, १६८, २२१, २२२, २३०, २३८, २३६, २७३, ३८३, २८४, २८४। बदाऊँ ६४, ७१, ७२। वनारस ७१। वितयाँ ७७। बम्बई २०४। बयाना २७३। वरवक शाह २८०, २८४, २८४। ं बरानी २६, ३१, १०७, १०८, १०६, ११०, १११, ११४, ११६, ११८, १२०, १४३, १४४, १४१, १४६, १४८, १६७, १८२, १८३, १८४, १८६, १६४, १६७, १६८, १६६, २१८, २२३। वलवन (ग्यासुद्दीन) श्रीर श्रल्तिमश २१, ६४। श्रीर श्रलारहीन—श्रलारहीन का श्रप्रगामी वलवन २२, १२०-२, दोनेंा की नीति में विभिन्नता १२१-२४, दोनेंा की तुलना १२७-८, १४०-१ वलवन की बाह्यनीति का श्रला-उद्दीन द्वारा प्रयोग १४४-४। श्रीर नासिरुद्दीन २१। श्रीर शम्सी गुलाम २२, १०३-४, १०८, १२१। इतिहास में स्थान १ व, ११७-१२०। जासूसी विभाग १०४-६। परिवर्तनकाल-किन किन वार्तों से परिवर्तन हुआ ? ६३-७, कुछ श्रवश्यम्भावी परिवर्तन १०२-३, दो विभाग ६७, वलवन का शासनकाल परिवर्तनकाल क्यों कहलाया ?